DHIR NOWLAKHA

CORDIALLY INVITES YOU

то

SEE A FINE COLLECTION

OF

COINS

EVERY COUNTRY OF THE WORLD

OLD & MODERN

FROM 4th CENTURY B.C. TO 20th CENTURY A.D.

AT

3/A CAMAC STREET

CALCUTTA 16

Phones: (24-8715)

PLEASE CONTACT BY APPOINTMENT

a quarterly on Jainology





#### Rupees Two & Paise Fifty

Copyright of articles, storics, poems, etc published in the Jain Journal is reserved.

All contributions, which must be type-written, and correspondence regarding contributions and book-reviews should be addressed to the Editor, Jain Journal, P-25 Kalukai Street, Calcutta-7.

For advertisement and subscription please write to the Secretary, Jam Bhawan, P-25 Kalakar Street, Calcutta-7. Subscription for one year 'Rs. 500. for three years. Rs. 12.00. Foreign Rs. 10.00 for one year

Published by Mott Chand Bhura on behalf of Jam Bhawan from P-25 Kalakar Street and printed by him at The Technical & General Press, 17 Crooked Lane, Calcutta-69.

Editor : Ganesh Lalwani

#### Contents:

# A Hundred Years of Jaina Journalism 113 Junti Prasad Jain

At the Feet of the Jina 120

Lord Neminatha Temples in Tamilnadu 122 S. Thanya Kumar

Mithia—The Heart of Jainism 126

Md Aguage

Ovation to Jainism: A Bouquet from the Press 132

Santhara 133 Dr. J. C. Baid

The Jamas and the Practice of Sati 136

Against the Time: In the Land of Silence 139

Books Received 142

#### Plates

Neminatha Temples in Tamilndu 125

A Bouquet from the Press 133

### A Hundred Years of Jaina Journalism

IVOTI PRASAD JAIN

Currosity may or may not have killed the cat, but there is no doubt that it is curiosity, man's desire and urge to know, which is the root cause of all human achievements in the spheres of philosophy, science, art and learning, and of the consequent progress of human culture and civilization. And, it is journalism, in its various forms, to which goes the principal credit of whinning up this urge to know, this thirst for knowledge. But for journalism, man's creative activity and stock of knowledge could not have made such rapid and unprecedented strides, as they have done, at least since the dawn of the modern age in the Western world. This turning point in the history of Europe, said to have been marked by the fall of Constantmonic in 1453 A.D., sounded the death knell of the middle ages. characterised as the Dark Ages, by becoming the harbinger of the great Renaissance and Reformation movements which transformed life and thinking not only in Europe but came to have a tremendous impact on the entire world. The invention of the printing press, which almost coincided with that event, and the consequent rise and spread of journalism. certainly came to be the most potent instruments of communicating and disseminating knowledge and ideas, thus greatly facilitating the success of those movements and the resultant temporal progress of mankind.

It does not, however, follow that upto that time man had been an uncivilized ignoramus all over the world. Far from it, India. Central Asia, Asia Mmor, Egypt, Chma, Greece and Rome had known and enjoyed highly advanced civilizations for millenniums before the dawn of the modern age in Europe. It was, in fact, the stock of knowledge and rare gems of learning of the ancient world, now rediscovered and revealed, which inspired the leaders of the Renaissance and provided a solld base for them. Even the printing press had already been invented in China about the middle of the 9th century A.D.—the first known Chinese printed book dates 11 May, 868 A.D.

In Europe, however, Lawrence Jenson Coster of Haarlem in Holland was the inventor of the first printing machine which his servant, John Gutenberg, a German goldsmith, developed and printed the first book, a Latin grammar, in 1440 A.D., at Mayence in Germany, followed by the Bible in 1455 A.D. In England the art of printing was introduced by

IAIN JOURNAL

William Caxton in 1475, who published his first printed book in English in 1476. In India, the first printing press was set up at Goa, on 6 September, 1556 A.D., by Juan Bustamonte under the patronage of the Portuguese Jesut missonaries, and produced its first book in 1557. The art and science of printing have since made tremendous progress, it now being possible to turn out lass of impressions per hour.

Journalism, too, was not quite unknown outside Europe. Even in medieval India and other parts of civilized Asia, the Akhbars (private or official news-letters) sought to keep the people informed about the happenings in different parts of the country, even outside it. But, journalism as a regular institution, and as we understand it today, is the product of the modern age and a sequel to the installation of the printing machine, the growth of the two having been almost interdependent.

The term 'journal' originally meant a daily register or diary, and gradually came to mean also a newspaper published daily, or otherwise. including a magazine which, in its turn, denotes a periodical publication containing articles, stories, poems, etc., by various writers. The main purpose of the newspaper is the circulation of news, and its fore-runner was the news-letter which was a written or printed letter containing news sent by an agent to his subscribers. The earliest known form of journal was the 'gazzetta' (Italian and French), or 'gazette' (English), which was the name given to the first news-sheet published in the city of Venice in Italy, about the year 1536 A.D., and named after the small com 'gazzetta' which was its price. The term 'gazette' came to be in general use for a jorunal, but is applied more particularly to publications of an official character, such as the London Gazette, the U.P. Government Gazette or the Union Government Gazette. Bulletins are also official reports of public news, generally for specific purposes, and when occasion demands. The term 'iournal' comprehends all these various aspects, and the term 'journalist', though primarily meaning a newspaperman, includes the editor, reporter, correspondent, contributor, reviewer, etc., and 'journalism', therefore, means the profession of conducting or writing for public journals.

The first Indian journal is said to have been published at Calcutta on 27 January, 1731, but the first definitely known Indian newspaper was the Bengal Gazette, published from Calcutta in 1780 A.D. The earliest known journals published in the vernaculars were Digdarshan ad Samachar Darpan (both in Bengal) in 1818. Miratul Akhbar (Persian) and Jami-Jahannuna (Urdu) in 1822; Udanta Martanda (Hindi weekly) in 1826; and Kalpatra Am Anadwirta (Marathi) in 1867

APRIL. 1978

The Jaina community, although numerically a very small minority in the Indian population, is diffused in almost all the parts of the sub-continent. Its members are generally well-to-do, with a very high percentage of literacy and education and are engaged in almost all the learned professions, in industry, trade and commerce, in agriculture, arts and crafts. Moreover, they are the custodians of a very rich cultural heritage, representing one of the most ancient living religious and cultural systems of India. As such, they have been a living part of the mainstream of Indian life and benefited by and contributed substantially to the Indian re-awakening and renarssance and the struggle for freedom. Quite early in the day, therefore, they also realised the value of journalism, may be it was primarily for the benefit of their own community. And, when they started publishing their journals, the latter soon multiplied, and came to be published in almost all the current major languages of the country and from almost all its provinces.

The first Jama journal was the Gujarati weekly Jain Divakar, published in 1875 at Ahmedabad, the first Hindi weekly was the Jain Patrika (Allahabad, 1880), followed by the Jaina (Farrukhabad, 1884), the first Urdu weekly was the Jiridal Prakash (Farrukhabad, 1884), whe first Marathi paper was the Jain Bodhak (Solapur, 1884) which still survives and is one of the oldest living Jaina journals. The first English journal was the monthly Jaina Gazette, started in 1903 and continuing ill 1950. The first in Tamil was the Dharmasilana (Madras, 1920), in which year were also published the first three Kannad journals, the Jinaviava (Belgaon), Vishvahandhu (Mysore) and Sarvarthasiddhi (Bangalore). The first women's journal in Hindi, the Jain Mahiladarsha appeared from Surat in 1921, and the first Bengali magazine, Jinavam, from Calcutta in 1923.

During this a little more than a hundred years of Jaina journalism, some 400 journals have seen the light of the day. Of these the weeklies numbered approximately 35, fortnightles 25, monthlies 260, bi-monthlies 5, quarterlies 15, six-monthlies 5, annual 15, rest of unknown periodicity, Languagewise, some 275 were Hindi, 75 Gujarati, 25 Marathi, 15 English, 10 Urdu, 6 Kannada, 6 Tamil, 3 Bengali and 2 Sanskrit journals. Provincewise figures were Maharashtra 78, Rajasthan 77, Uttar Pradesh 75, Gujarat 45, Delha 40, Madhya Pradesh 35, Bengal 25, Tamil Nadu 7, Punjab-Haryana 7, Karnataka 6, Bhara 6, Andhra 4, Assam 1, and Nagaland 1.

81. Gujarati 19, Marathi 7, English 7 (one of these being published.—Hindi 88, Gujarati 19, Marathi 7, English 7 (one of these being bi-lingual and two tri-lingual). Kannada 1, Tamil 2, and Bengali 1, Of these the monthlies

number 75, weeklies 18, fortnightlies 12, quarterlies 7, six-monthlies 2, annual 8 and uncertain 3. There is no daily, although a few attempts have been made, but with no success.

The veterans among Jama journals, which are more than 40 years old and are still going on, are the Sri Jain Dharma Prakash (Guj., Bhavnagar, 1881), Jain Bodhak (Marath, Soapur, 1884), Jain Gazette (Hindi, Ajmer, 1895), Jam Mitra (Hindi, Surat, 1898), Jain (Guj., Bhavnagar, 1903), Digambar Jain (Hindi-Guj., Surat, 1907), Jain Pracharak (Hindi, Delh., 1909), Sri Jam Saldham Bhaskar (Hindi, Arrah, 1912), The Jana Antiquary (Eng., Arrah, 1913), Jain Prakash (Guj., Bombay, 1913), Jain Prakash (Hindi, Delh., 1915), Jam Mahiladarsha (Hindi, Surat, 1921), Kachhidasa-Gswal Prakash (Guj., Bombay, 1921), Vira (Hindi, Delh. Meerat, 1923), Anekanta (Hindi, Sarsawa-Delhi, 1930), Prahadidha Jivan (Guj., Bombay, 1937), and Jam Sandesh (Hindi, Mathura, 1937).

Besides the reputed old-timers mentioned above, the quarterlies Sambodhi (Eng-Hindi-Guj.), Tulsi Prajna (Hindi-Eng.), Jain Journal (Eng.), Tirthankara (Eng.), Jivahandhu (Eng.-Tamil-Hindi), Shodhanka (Hindi), the monthlies Shramana (H.), Tirthankara (H.), Titthayara (H.) Jain Jagat (H.), Ahinsa Vani (H.), Kushal Nirdesh (H.), Jinawani (H.). Sanmati Sandesh (H.), Kathalok (H.), Vallabha Sandesh (H.), Oswal Jain (H.), Kalyana (Guy.), Sramana (Bengali), Gurvdeva (Kannada), Mukkudai (Tamil), Divia Dhvani (Marathi), Shravika (Marathi), Ratnatrava (Marathi), Shri Amar Bharati (H.), Sangam (H.), Sanmati Vani (H.). Jain Path Pradarshak (H.), Samvakgvana (H), Trishala (Gui.), and Sudharma (H.), the fortnightlies Vira Vani (H.), Shramanopasaka (H.), Alunsa Sandesh (H.), Anuvrata (H.), Jina Sandesh (Gui ) Dig-Jain (H.), and Shashvat Dharma (H.), the weeklies Divya Darshan (Gui.), Shwetambar Jain (H.), and Jain Jagaran (H.), and the annual issues like the Mahavira Javanti Smarika (H.-Eng., Jaipur), and Arunodaya (H.), amongst the 125 or so Jaina journals being published currently, may well be described as good. Most of them are regular and generally contain readable matter. From the point of view of the standard of the articles, stories, poems. reviews, editorial notes, news and comments, the language, style and diction, and the paper, printing and get-up, these Jaina journals may be said to be satisfactory as well as progressive. Both in quality and quantity. they compare favourably with those sponsored by other communities. even with many in the general sector. A number of the Jaina journals are lucky in having for their editors learned, enlightened, broad-minded and enthusiastic gentlemen who take pains and consider it a labour of love, a majority of them being honorary workers

APRIL, 1978

Among the pioneers and veterans of Jaina journalism, who are no more with us, the following names outshine-Pt. Lalan, J. L. Jaini, A. B. Lathe, C. Mallinathan, A. Chakravarty Navanar, P.C. Nahar, Ajit Prasad, Br. Sital, Kamta Prasad, L. C. Jain, H. L. Jain and A. N. Upadhye, in English: Jiyalal Choudhry Suraibhan Vakil, Pannalal Bakliwal, Gyan Chand Jaini, Gonal Das Buraiya, Gouri Lal Shastri, Babu Deo Kumar, Kr. Devendra Prasad, Padmarai Raniwala, Br. Sital Prasad, Udavalal Kashwal, Jugal Kishore Mukhtar, Nathuram Premi, Dulichand Parwar, Muni Jinavijava, Chandabai, Davachand Govaliva, Chandrasen Vaidva, Bansidhar Shastri, Mangat Rai 'Sadhu', Mahendraii, Kamta Prasad Jain, Aist Kumar Shastri, Chainsukh Das Nyayatirtha, Indralal Shastri, Mahendra Kumar Nyayachand, Ayodhya Prasad Goyliya, Nemichadra Shastri and Rishbh Das Ranka in Hindi: Jivalal, Suraibhan, Jvoti Prasad Premi, Bholanath Darkhshan and Dipchand in Urdu; Chhaganlal Umedchand, Devchand Damii Kundalkar, Bhagubhai Fathchand Karbhari, M. J. Desai, Kunwarji Anandii Kapadia and Wadilal Motilal Shah in Guirati: Hirachand Nemchand Dosi, Kallppa Bharmappa Nitive, Jiyarai Gotamchand Dosi, Raoji Sakharam Dosi, Jinadas Fadkule Shastri, A. B. Latthe, B. B. Patil, B. A. Chogule, T. N. Pogal and J. R. Chavare in Marathi; M. Yellappa, Dharanendra and Shantarajappa in Kannad; T. Adinajnar and A. Chakravarti Nainar in Tamil; and Pannalal Bakliwal in Bengali

Of the old-timers who are still with us and have been active in the field of Jama journalism for more than forty years, may be mentioned -Moolchand Kishandas Kapadia (the grand old man of 95 years), Anandrai Surana, Braibalau, Sumatibai Shaha, Darbarilal Satvabhakta, Gulabehand Bhai, Parmanand Kapadia, Shantilal Vanmalı Seth, Shrichand Rampuria, Jawaharlal Lodha, Phoolchand Shastri, Jagamohan Lal Shastri, Kailash Chandra Shastri, Vardhaman Parshwanath Shastri, Parmeshthi Das, Nahtu Lal Shastri, Agar Chand Nahta, Bhanwar Lal, Parmanand Shastri, Balabhadra and Jamna Lal. The present writer may also be placed in this group, having been associated with Jaina journalism for the last fifty years or so, not only as a contributor but also as editor of about a dozen different journals, currently connected with the editing of Shri Jain Siddhant Bhaskar, the Jaina Antiquary, the Shodhanka, The Voice of Ahinsa, Anekanta and the weekly Jain Sandesh. It gives pleasure to note that we are lucky to have in the younger generation of our journalists several very capable, progressive and enthusiastic servers of the cause, who, we hope, will outshine their forerunners.

The achievements of Jaina journalism, during the past hundred years have been many and varied. Its primary objectives have been:

IIR JAIN JOURNAL

to educate the Jaina masses and keep them abreast of the times: to help the Jainas to rediscover their enviable cultural heritage and to aid Jainological studies and research; to acquaint the non-Jaina public inside and outside the country with the religion and culture of the Jainas and remove misunderstandings relating to the latter; to help the preservation and maintenance of Jaina holy places, ancient monuments, cultural centres. institutions and social status; to agitate for the removal of social evils and raise voice for effecting useful and timely reforms in the religious and social practices of the Jainas; to bring about social and emotional integration of all the Jamas belonging to different sects and subsects, different castes or subcastes, or different classes and groups; and to help the social and emotional integration of the Jainas with the non-Jaina population of the country and make them become active participants in the struggle for freedom and in all the nation-building activities, Jama journalism has succeeded in achieving all these seven objectives, though in varying degrees. If its success was only partial in some, there are others in which it has been considerable. Jama magazines like the Jain Hitaishi. Jaina Gazette (Eng.), Jain Sahitya Samshodhka, Shri Join Siddhant Bhaskar, the Jaina Antiquary, Anekant, Shramana, Shodhanka, Jain Journal, Samhodhi and Tulsi Praina can be compared with the best research journals elsewhere. They have amply contributed to the advance of Jainological studies and research in particular and of Indological studies in general That Jainology has come to be recognized as an important branch of Indology and Oriental studies, the credit goes in a large measure to the tearned scholars who wrote for these journals as contributors or editors. Many pernicious evils have been eradicated from Jaina society and salutary reforms effected. The Jainas, their religion and culture are no more unknown or little known things for the non-Jama world. Jaina public welfare, educational and chartitable institutions have rapidly multiplied. and cultural centres and holy places developed. The Jainas have unequivocally identified themselves with the general stream of Indian nationhood. Social and emotional integration inside the community, too, has been effected to some extent. And, Jama journalism has produced a number of very worthy journalists, and has also tried to coordinate itself with general Indian journalism to which it has given several journalists of good calibre as well

Despite these achievements, Jaina journalism has suffered from many handicaps, drawbacks and shortcomings. Almost all the Jaina journals are associated, sponsored or subsidies db yone or the other sect, subsect, subcate, institution or organization, practically none of thath-Walnig-80-06lutely independent, or run on commercial lines. The resimplication of the property of the commercial subsect is the property of the commercial subsect of the property of the commercial subsect of the property of the proper

APRIL, 1978 119

a circulation of a thousand copies or more are very few and are considered lucky. They, too, are self-sufficient only when they have not to pay any salary or even honorarium to their editors and any remuneration to their contributors. In fact, very few Jaina journals possess paid editors and except two or three none of them pays anything to their contributors. For the same reason, few of them get advertisements worth the name, and those that do get some, it is by way of donation or charity. Very many of these papers possess a narrow outlook and cater principally to the ideology of their sponsors and supporters. There are some very narrowminded, die-hard conservatives, too, who oppose every change, reform or independent thinking and try to retard the progress that has otherwise been made There is also little of healthy literary criticism-reviewers of books generally fear lest they should displease the authors who instead of thanking the critic are prone to take offence easily and despite sincere attempts of a number of broad-minded journalists in the matter of integration of the community, sectwise, castewise and ideologywise even within a sect or subsect, not much advance has been made. The list of desiderata is not exhaustive.

Yet, keeping in view the numerical strength of the community, the number and variety of its journals, the good work done, and the promise it holds, Jaina journalism, with its experience of more than a hundred years, occupies not an insignificant place in Inidan journalism. We hope it will play a conspicuous role in helping the progress of its culture, community and the Indian nation, and in promoting world opinion in fayour of the Ahmsa culture and peaceful occisitence.



# At the Feet of the Jina

Peace, at the feet of the Jina Nemi.

At the feet of the Jina, may ever I be in meditation, worshipfully

Wherever my karmas deposit me, a sandalwood temple or a cave darkly, may there I behold His purity.

If ever the eye should see blindly, may I know right vision is fled the body, for Jima is the truth of soul reality and truth exists for all eternity.

Ideal Jina, may I follow Him faithfully, my thoughts, words and deeds a unity of penance, testraint and non-injury that leads from the birth and death misery to the soul in bilss, everlastingly APRIL, 1978 121

O, lotus of His serenity......
when my life's meditation draws to a finality,
may my prayer for all heavy-laden be
that all share His peace that shelters me.

Peace of this Jina, especially to the bleeding food-animal community whose kin He spared at His wedding festivity.

In His compassion, yes, may all living things be at the spiritual feet of the Jina Nemi.

LEONA SMITH KREMSER

Episode in Neminatha's life in Teipala Temple, Mount Abu



# Lord Neminatha Temples in Tamil Nadu

#### S THANYA KUMAR

Lord Neminatha, the 22nd Thirthankara, has many temples dedicated by Tamil Janas. Of these, temples at Thirumalai (North Arcot District) and at Mylapore (Madras) are ancient. In both the places Lord Neminatha is known by different names. At Thirumalai he is referred to as Sigamaninathara and in Mylapore as Mylainathara (Lord of Mylapore).

#### Thirumalaı Temple:

Thirumalay is about 20 miles from Arni on the Arni-Poliir Road in the North Arcot District. It is a small village and 2 or 3 Jaina families are living here. The temple and the caves are under the Archaeological Survey of India Kundayai, a sister of Raja Raja Chola (A. D. 900) had granted many 'pallicandam' (endowments) to this temple. The temple also is referred to as Kundaval Jinalava in the Chola inscriptions. Later Viiavanagara kings also gave grants to this temple. A king called Takada has renovated this temple. Thirumalai is also known by the names Srisailam, Vaigai Thirumalai, Sripuram, Palakundra Kottam, and Enguna Eraivan Kundram. The temple complex is located at the foot of the hills which adds to their grandeur. There are two temples at the foot of the hills at different elevation. (Plates 1-2) The temple at ground level is in highly dilapidated condition. This temple is called Varthamana Temple. There are paintings on the Western wall, (Plate 3) The idol at sancium sanctorum made of mertar is broken and only the supporting rods and bamboo sticks are now seen. At a little higher elevation there is another temple. On the side of the steps leading to this temple, there is an inscription cut on the surface of a big boulder. It is being protected by the brickwork. In this temple daily pujā is performed. It is completely built of rock. There are two big granite idols of Thirthankara with Sasanadevis in the open mandapam of this temple.

On the side of the temple, there are rockeut panels (Plate 4) and way leading to Caves with their ceiling painted. The free end of the rock in front of the rockeut panels is supported by the brickwork. This temple

APRIL, 1978 [29

is known as Dharmadevi temple. In this temple there is also a rockcut panel of lord Gommateswara (Bahubali) (9th Cent. A.D.). (Plate 5) Next to this temple on the eastern side is the way leading to what is known as Araikovil (Cellular temple). On the ceiling of this temple there are beautiful paintings. (Plate 6) Major portion of them are not clear. Some of these paintings depict Samayasarana (Plate 7) Lokasyaruna, etc. Water-springs are seen inside. From the remains on the raised platform in one of the three rooms of this Araikovil, one may perceive a mortar idol. On the western side behind these temples lie steps leading to the top of the hills. It is here that the tallest image of Lord Neminatha stands. This image is about 164' high. (Plate 8) The image is carved on the outer surface of a big boulder. Later a mantan was built (11th Cent A.D.). (Plate 9) On the right side of this temple inscriptions are seen. This image. Jamas of this part believe, was carved out by the Panca Pandayas, when they camped at this hill, for their daily worship, (Here the author likes to point out that most of the hill dwelling places of Jaina ascetics which are usually far away from the towns or villages are commonly referred to as Panchapadaya Malai and their stone beds as Pandayar Irrukkai.) According to the Sthalanuranam as found in Srisaila Mahathmium 8 000 Jaina monks once spent their caturmasya in this hill after migrating from Uniain due to famine. At still higher elevation there is a small temple of Lord Parsyanatha. Near this temple there is a small spring which remains filled with the cool water throughout the year. At the topmost point near the Lord Parsvanatha temple, footprints are seen below a small tree, Plumiera Alba. According to the local tradition: pair of footprints represent that of Varathathacharya, the Ganadhad of Lord Neminatha. flide Distr

Every year in the month of January, on the 3rd day of Hengal Festival, the anointing ceremony of the image takes place. On thathduy Jainas from nearby villages, gather in large numbers to worship the deby and to witness the anointing ceremony.

big and to witness the anointing ceremony.

There is a big tank on the western side of the hills. Nedethekank facing the direction of the image of Lord Nemmatha there are two sculptures. In the centre of one of them is a tail figure with Chola type of hair style, and in the other many ladies' figures. (Plate 10) It is believed that the tail figure is that of a person who was responsible for the temple atop the hills. Till recently paja's were performed for the timple atop the hills. Till recently paja's were performed for the temple atop the hereditary 'Upadyas' of this temple. Now alreading thanks also by the hereditary 'Upadyas' of this temple. Now alreading thanks also by the hereditary 'Upadyas' of this temple. Now alreading thanks are the summathant of Thirmalaia, It is known as Sigamaninathar Anthathi. (Full text is not yet published)

#### Mylapore Temple:

From literary and archaeological evidences scholars speak of a temple at Mylapore in Madras city which was dedicated to Lord Nemnatha. The Jainas had a strong hold over Mylapore. Saint Sambandar also refers to the presence of Jamas at Mylapore. Many literary works praise Lord Nemnatha of Mylapore and some of them are dedicated to Lord Nemnath. His name is so closely identified with Mylapore that he was referred as Mylainathara (Lord of Mylapore).

Avirodhalvar, a Jama poet of 14th Century has composed verses in praise of Mylamathara This work is called Thrumouru Anthathi. Another work by Udeechi Thevar Thrukkalambakam also reters him. Gunawva Pandithar, a Tamil Grammarian, dedicated his work to Lord Neminatha and it is called Nemmathan. These show the influence of the Jainas in Mylapore. A commertator of Numaol, a Tamil grammar work was also a native of Mylapore and he is called Mylamathar. Udeechi Thevar refers Mylapore as Harikula Nayaganore (Place of Lord of Harivamsa). There are pathigams that sing the praise of Lord Nemmatha of Mylapote. All these literary references establish the influence of the Jainas and the importance of Nemmatha temple of Mylapore.

The archaeological findings strengthen the luterary evidences. It is believed that the present Santhome, where there is a deaf and dumb school, is the place where the Nemnatha temple complex flourished once. It was very near to shore. The Jamas of Mylapore fearings ear crosson shifted the idols to the remote villages in South Arcot and North Arcot Districts The granite idol of 5' height with the artistically caived prabal is still worshipped at Jama temple in Melsthammon, the religious head-quarters of Tamil Jamas, near Gingee in South Arcot District. Bronze idols of Lord Neminatha (Palte II) and Kushmandı are presently at Illangadu, a village near Vandavasi in North Arcot District. In the peram of the idol of Lord Neminatha there is an inscription which shows that the idol belonged to Mylapore, (Plate 12) The inscription reads as follows:

thirumailapuri serunthadu\ om jina sena acharya sri .....name

There was no sea erosion as feared by the Jamas of Mylapore. But Portuguese occupied the temple complex and completely destroyed

<sup>1</sup> Belonged to Mylapore,



Plate 1



Plate 2

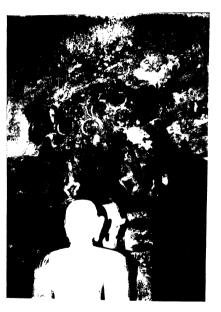

Plate 3

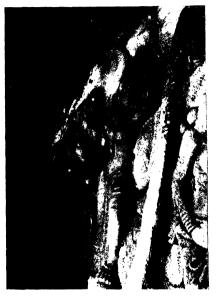

Plate 4





Plate 6





Plate 7





Plate 8 Plate 9



Plate 10

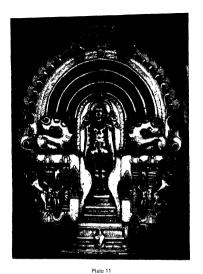



Plate 12

APRIL. 1978 125

It. Later when Christian missionaries started settling in that area they excaveted many Jma idols and carved temple pillars of the Lord Neminatha temple complex. Father Hosten who personally supervised this excavation work has recorded in his book\* that for want of funds he was not able to continue the excavation work and burried most of the idols in the site itself! He also has recorded an inscription in Tamil which refers to the grant given to the Lord Neminatha temple. It is incomplete.

...vatapada neminatha swamek ku kuduthom evai payanthebaraa...

The archaeological reports also show that many Jina idols were found in that site. Even now ancient Jaina families live around Mylapore and narrate the fate of the Lord Neminatha Temple handed down to them by their fore-fathers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Antiquities of St. Thome and Mylapore, pages 74, 175,

### Mithila-The Heart of Jainism

Mn. AQUIQUE

Mithila, variously known as Videha and Tirabhukti consisted of the errors with districts of Darbhanga, Muzaffarpur, Champaran, Saharasa, Purnea, north Monghyr, and north Bhagalpur, as well as the Terai under Nepal lying between the district and lower ranges of the Himalaya. She occupied a very influential and unique position in the body-politic of Aryavarta and her contribution to Indian civilization is considerably more remarkable than that of other parts of the country. Muthila played a very significant part in the history of Jamism for centuries, because Mahavira, the twenty-fourth Tirthankara of the Jainas, and commonly spoken of as "the founder of Jaina Church", was a scion of the noble family of Vaisali where he was born and had spent the early part of his life!

Vaisali, the ancent seat of the Licchavis and the crstwhile capital of the republican Videha<sup>3</sup> is important not only on its antiquity but also on its association with Jainism. Vardhamana Mahavira, one of the great leaders of Jainism, was born at Kundagrama, one of the three districts of Vaisali<sup>3</sup> and belonged to the Inatrika clain. He, therefore, came to be known as Vesalie or Vaisalika meaning a native of Vaisali, or the firs citizen of Vaisali. His father, Siddhartha, was the chief of Naya clant (Inatrika clain) whose wife Trisala was sister of Cetaka, king of Vaisali. She is called Vaidehi or Videhadatta, because she belonged to the ruling family of Videha and hence Mahavira is also known by various maternal names such as Videha, Videhadatta, Videhajattya, and Videhasukumara.

It is thus evident from the above accounts that Mahavira was an inhabitant of Vaisali (from his father's side) and a citizen of Videha or

- 1 U. Thakur, Studies in Jamism and Buddhism in Mithila, pp. 80ff
- <sup>2</sup> For historical account of ancient Mithila, see U. Thakur, History of Mithila,
- 3 For details of Vaisali, see Ibid., Chap. III.
- 4 Hoernle, Upasagadasao (Bibliotheca Indica series), pp. 3-6.
- Sutra Krtanga, 1. 3.
- Acaranga Sutra, 389.

4PRII. 1978 127

Mithila (from his mother's side),7 According to the Jainas, Mithila or Videha was included in the Jama Arvan countries. These countries were known as Arvan for it is said that the Titthayaras, the Cakkayattis, the Baladevas and the Vasudevas were born here. These great men are said to have attained omniscience in these countries and by attending to their preaching a number of people were enlightened and had taken to ascetic life.8 In Vaisali Mahavira is said to have had a large number of staunch supporters and followers among the Licchavis and the Videhans.9 Some of his followers appear to be men of the highest position. We are told in the Buddhist literature that even during the life time of Buddha. Mahayira had a great influence on the life of the people of Vaisali and Videha. 10 Besides Mahayira, Vasupuiya, the twelfth Tirthankara is said. to have attained his nirvana at Campapura (Bhagalpur) and Naminatha, the twenty-first Tirthankara was born in Mithila. Mahayira himself is said to have spent twelve rainy seasons in Mithila. 11 Mithila or Videha. therefore, has a much greater claim on Mahavira whose personality and teachings rapidly built up Vaisali as centre of Jamism and of the spiritual discipline and asceticism upon which it was based.

Bessles, the blood-relationship, which Mahavira had with the Videhans as shown above, there are certain other indications in the Jana canonical teats which definitely point to the Videhans taking great interest in the Jana Church. Nimi (or Nami) or Nemi), the founder of the Janaka dynasty of Mithila<sup>12</sup> is represented in the Jana Sütraa shaving embraced Janism. We are told in the Ultaradhiyanan Sutraa<sup>12</sup> that Nami, the king of Videha (Mithila), humbled himself and eulogized by Sakra in person, left the house and took upon himself Samanahood. On the basis of these evidences, we can safely say that if not all, at least a section among Videhans, were ardent followers of this fauth. Apart from the Videhans, the Lucchavis along with the Jaratikas must have come directly under the mfluence of the teachings of Mahavira. The cases of Trisal, Siddhartha, Cetaka, Cellana and others success that the Lucchavis had a distinct sympathy.

- For details of Mahavira's birth-place, see Jacobi, Jaina Sutra, pt. ii, (SBE, Vol XXII, Intro X-XII); Stevension, The Heart of Jainium, 21-22, 28, elso see U. Thakur, Studies in Jainium and Buddhism in Mithila, pp. 810
- 8 J. C. Jain, Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons, 250-51.
- B, C Law, Mahavira, p. 7ff
- 10 Vinava Texts (SBE XVII), p. 108ff, also see U. Thakur, op cit
- 11 Kulpa Sutra (Vide B. C. Law, op. cit, p. 32ff)
- 12 For details of Janaka Dynasty, see U Thakur, History of Mithila, Ch. II
- 13 IX. 61; XVIII. 45. (SBE XLV, pp. 41, 87), also see Meyer, Hindu Tales, 147-69
- For different views, see U. Thakur, Studies in Jainism and Buddhism in Mithila, pp. 98ff

and respect for the Jainas. Furthermore, Cellana, one of the seven daughters of king Cetaka, was married to Bimbisara, with the result that both of them became ardent Jainas.15 And the other six daughters of Cetaka who married to different kings are also said to have been strong supporters and followers of Jainism 16

Campa, the capital of Anga (modern Bhagalpur, a part of Videha in ancient times) was yet another important centre of Jaina activities where Mahayira spent three rainy seasons and where Vasupuiva, the twelfth Tirthankara was born and died. There are signs of old and new Jaing temples of both the Digambara and the Svetambara sects built for Vasupuiva and other Tirthankaras.17 We are told in the Uvasagadasao and the Antagadadasão that there was a temple called Punnabhadda at Campa in the time of Sudharman, one of the eleven disciples of Mahavira who succeeded him as the head of the Jaina sect after his death.18 It is said that the town was visited by Sudharman, at the time of Kunika Ajatasatru who went there barefooted to see the Ganadhara outside the city which was again visited by Sudharman's successors.19 It may thus be rightly said that it was through the ruling dynasty of Vaisali or the Licehavis that Mahavira got solid support from all directions in his early days, and "it was through them that the religion of Mahavira had spread over Sauvira, Anga, Vatsa, Avanti, Videha and Magadha, all of which were the most powerful kingdoms of the time", 20 The Buddhist works, therefore, do not mention Cetaka, though they have a lot to tell us about different aspects of Vaisali in general. Jacobi, therefore, rightly suggests that "the Buddhists took no notice of him as his influence.....was used in the interest of their rivals. But the Jamas cherished the memory of the maternal uncle and patron of their prophet, to whose influence we must attribute the fact that Vaisali used to be a stronghold of Jainism, while being looked upon by the Buddhists as a seminary of heresies and dissent "21

The Jaina sources also tell us that like the Videhans and the Licchavis. the Mallas were also devotedly attached to Mahavira The Kalpasütra says that the nine Mallakis or Malla chiefs, like the Licchavis also observed fast and instituted an illumination to mark the passing away

```
15 C. J. Shah, Janusm in North India, p. 88ff.
```

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Dey, The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp. 44-45. 18 Hoernle, u. p. 2.

<sup>18</sup> C J Shah, op. ctt , pp. 94-95

<sup>26</sup> Ibid., p. 99 Dey, Notes on Ancient Anga, p. 322; Buhler, Sects of Jainism, p. 27.

<sup>21</sup> SBE , Intro XIII; C. J Shah, op cit , pp 99-108.

APRIL, 1978 129

of the great Jina. From the Aniagatadasão we further learn that the Mallakis, alongwith the Ugras, Bhogas, the Ksatriyas, and the Licchavis, went to receive Aritthanemi or Aristanemi (the king of Videha?) the twenty-second Tirthankara when the latter had been to the city of Barvai. \*\*
And, this was also the case with the Granarjas of Kasi and Kosala. \*\*
Bimbisara, Nandas, Candragupta Maurya, Samprati, Kharavela and other powerful rulers are also represented to have been associated with the Jaina Church of Mahavira in the successive periods. \*\*
During Gupta period and also later on Jainism flourished to a great extent. But by the 13th and 14th centuries A.D., the influence of the Jainas practically becomes non-existent in Mithila and the adjoining regions \*\*

The creed (Jainas) has left a large number of antiquities which are scattered all over Northern India. But so far Mithila is concerned a very few remains are available, which do not help us much in presenting a connected history of Jama art in this part of the country. Archaeologically, the modern site of Vajsali (a part of ancient Mithila) is entirely devoid of any remains belonging to this religious order. We have however, several references to Jama antiquities in Vajsali and its suburbs in the Jaina Interature. The Uvaagadasao26 says that Juatrikas possessed a Jama temple, outside their settlement at Kollaga bearing the name of Duipalasa, Cetiva is the term used for Jama temple which according to Hoernle means "properly the name of a Jama temple or sacred shrine, but commonly applied to the whole sacred enclosure containing a garden grove or park (uiiana, vana-sanda or vana-khanda), a shrine and attendants' houses,"27 This religious establishment might have been kept up for the accommodation of Mahavira on his periodical visit along with his disciples to Kundanura or Vaisali.28

Like the Buddhist tradition, the Jaina tradition also refers to the practice of erecting stūpas over the ashes of the Jinas. One such stūpa existed at Vaisali dedicated to the Jina Muni Suvrata. 29 Stūpa worship

<sup>22</sup> Barnet, The Antagada Dasao and Anustarovavasya Dasao, p. 36.

<sup>28</sup> For details, see C. J. Shah, op cit, pp 108-111.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 112-86, 204-16; also of Report on Kumrahar Excavations, 1951-55, pp. 10-11.

<sup>26</sup> For details, see U. Thakur, Studies in Jamism in Mithila.

<sup>26</sup> Hoernle, 1, p. 2.

Frederick, t, p. 2.
Production of this term, see U. P. Shah. Studies in Jama Art. pp. 43-55.

<sup>28</sup> C. J. Shah, 106

<sup>29</sup> Avasyaka-Curni of Jinadasa (c. 676 A. D.), pp. 223-27, 567.

in Jainism seems to have been a predominant feature. The Avasvaka Curniso while refering to the above stupa at Vaisali, gives the story of the 'Thubha' in illustration of Parinamiki Buddhi. The Avasvaka Niryukn<sup>31</sup> merely gives the catch-word, 'Thubha' "which shows that the author of the Nirvukti knew of the stupa of Muni-Suvrata at Vaisali "82 According to some scholars, it would be a mistake to suppose that Cetiva in the Buddhist passages of the Mahaparinibbana Sutta33 and the Digha-Nikāva31 referred to funeral mounds of stupas only of Udena Sattambaka and others, 35 The Bahuputtika-cetivam in the Mahanarinibhana Susta may be said to be identical with the Cauva of the same name at Visala (Vajsali) and Mithila referred to in the Jaina Bhagavatl and Vipāka Sūtras. This Bahuputtika or Bahuputtika Caitva was dedicated to a goddess of a name who was a prototype of the later Buddhist Hariti, "Some of these Buddhist Cetivas, were, therefore similar to the Purnahhadra Caitva described in the Aunanauka Sutra 36 called valcaratana after the well-known ancient Yaksas, Purnabhadra and Manibhadra by Jama commentators. The description of this Purnabhadra Carra as given in the Aupapätika Sutra37 supports more or less the interpretation advanced by Hoernie stated above. It is said that this Cartra was in the Udvāna or park, called Amrasalavana, situated to the north-east of the city of Campa. It was very old in age, recognised by people as ancient, famous, praised everywhere, and iñata 38

At Vaisalt, recently an image of Malastra (in black basult stone) of the Pala pricio was discovered, which is now kept in a modern temple situated to the west of Vaisaltgath near a tank. This image is now respectfully worshipped in the name of Jainendra by the Jainas who flock their from all over the country. We have reference to another Jaina image discovered in Vaisalt in occavation. Moreover, innumerable class-sealings and self-impressions of more than 120 varieties, mostly of unbaked day were found by Dr. Sloch, Spooner and others in course of excavations at the site. Jainans undoubtelly had a very great influence.

```
See U. Thakur, Studies in James and Buddhism in Mithila, p. 98ff
```

<sup>21</sup> Vv. 949-51, Haribhadra's 17111, 437, 4vasyaka-Curni, p. 567,

<sup>32</sup> U P Shah, op. cit, p 62

<sup>35</sup> Chap III Sections 36-37

<sup>34</sup> II 113; also see Law, Geography of Early Buddhism,

<sup>35</sup> U P Shah, op cit, pp 55ff

<sup>86</sup> Ibid , 55 97 Sutray, 2-5

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> U. P. Shah, op. cit., p. 55; for details see, U. Thakur, Studies in Jamion.

and Buddhism in Mithila, p. 103
39 See U. Thakur, Ibid

<sup>46</sup> P C Raychoudhary, Janusm in Biliar, 99,

APRIL, 1978 131

in the area during the period to which these relies belong. But no definite evidence of Jaina antiquities can be ascertained on the basis of these huge finds.

Besides Vaisali, Javamangalagarh (North Monghyr and a part of ancient Mithila) is popularly believed to have been an ancient seat of the Jainas. 41 though we have no definite corroborative evidences, literary or archaeological, to support or reject this traditional view. The Mauryan ruler. Samprati, is also held by tradition as a great patron of the Jamas and builder of the numerous Jama temples42 but unfortunately no remains are extant today.43 In the case of Bhagalpur, the ancient Anga Desa (some portions of which definitely formed parts of ancient Mithila) we have a few Jaina antiquities. Mandara Hill is supposed to be one of the sacred places of the Jamas. It was here that Vasupujyanatha, the twelfth Terthankara, attained his nirvana. The top of this hill is a great object of veneration for the Jaina community. The structure is said to have belonged to Sravakas or Jainas and one of the rooms still contain a carana A few other Jaina relics were also found on the top of the hill.44 Karnaearly hill near Bhagalpur also contains numerous ancient Jaina relics. We have a reference to a Jaina Vihara to the north of the ancient fort

Thus in the light of the above stated facts we can say beyond doubt that the torch of Jainism which was lit up in Mithila has kept burning in the state of Bihar as well as in other parts of the country.

<sup>41</sup> For the antiquities, history etc. of Jayamangalagarh, see G. D. college Bulletin Series. Nos. 1-4.

<sup>42</sup> Brhat-kalpa-bhasva, Vol. III, gathas 3285-89ff, 917-21.

<sup>48</sup> U. P. Shah, op. cit., p. 6.

<sup>44</sup> Begiar, Archaeological Survey of India, Vol. III: Qureshi, Ancient Monuments of Bihar and Orissa, (Section on Bhagalour).

### Ovation to Jainism

#### A BOUOUST FROM THE PRESS

Within the boundary of a material civilisation, the world of longing and desire, our life yearns for the Elysium of freedom and thereby, the glory of realisation of the self. Indeed mankind has received such shafts of light from time immemorial which illuminated the world in their own persnectives. Thus, the religion of the Nirgrantha played its vital role in the changing phases of Indian history since Mahayira and earlier times. The vast number of Jaina monuments. sculptures pointings and manuscripts will youch for the importance of the religion in Indian Society from ancient epochs. Though such themes belong to the purview of archaeology Jamism as a religion is still fresh and inspiring to those who like to discover the meaning of life in noninjury. At present the literary activity of certain writers are gradually indicating a path to a lost horizon, the radiant valley of Jaina ideology and contemplation. Amidst the frosts of an unkind wilderness this is the way of the Keyali Well-meaning articles and news-stems are now appearing in newspapers with their valuable imports. All these reflect the hopes and appreciations of writers evincing, as it were, the knowledge and devotion in man. We are modestly presenting here such a bouquet from the Press. We shall be extremely grateful if this collection is liked by our generous readers.

-Fditor



The Jain Swetamber Panchayati Mandir in Cotion Street, Calcutta, whose 150th anniversary will be celebrated on Sunday, —Statesman

# JAIN TEMPLE NOW 150 YEARS OLD

By a Staff Reporter

TUCKED away in Burrakaara's busy Tulaputty stands ple. whose 180th anniversary will be observed on February 7. Celebratoms in connection with the event are already in progress. The "The Jans Securation before a facate of the building in standard building in the facate of the building in standard building in the standard building in the standard of the distribution of the standard building in the standard of the distribution of the standard of

brought it from Mgrinidabad—a Jam settlement in Bengal for a fairly long time As he had no startly long time As he had no which lie delty had been sent in Jam called the place Charder Lar, where the image of a Tethankara is kept for worship in a residential building

sidential building. In historic Calcutta, the significance of the acooperative approach to problems had even then been related and the word 'Panciayat' was appended to the name of the temple when it was appended to the name of the temple when it was the second of the control of interest classified to the properties of the properties of the properties and the second of the properties and the owners of the properties and the properties and endowments.

At the altars in the Jain Swetamber Panehasati Mandir is a galaxy of images of Tirthankara. They are mostly decorated with silver angis (ornaments)

silver angis (ouraments). Calcutta has about eight important Jain Temolet of the Swetamber and Datamber sects, three are in Gouribars and one in Belgatchia. A Tithenkara of the Jain celligion is one who after attainment of perfection situm notes the world and its sanab tants through his life and teachings.

his life and teaconings
To the Dadaji temple garden at
Gourlbarr the image of Srr Dharmanath the 18th Titthankara is
carried from the Cotton Stream
during the Kartick Purnima in
Description of the Cotton Stream
during the Kartick Purnima in
Description of the Image of the Section
bers carry the image of aliver
throne on their shoulders.

Store so their thinders.

Among the mage in the Cotion
Street temple is one tof Srr Adigue width in it channed in
the Cotion
Serial temple is one tof Srr Adigue width in it channed in
the Street temple is one tof Srr Adiserial temple in the Street in
Serial temple in the Street in
185 to Carvatta where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where he sexisted,
185 to Carvatta
where he settled,
185 to Carvatta
where h



Facaimile of the special stands to be issued by the Posts & Telegraphs Department on November 1st in honour stands of the Posts & Posts of the Posts



# JAINISM IN ANCIENT BENGAL

Charles and Charle

By P. C. DAS GUPTA, Director of Archaeology, West Bengal

history is bugg

Padwepoulin, Publishs Paralla alou 15th sentary A.D.

A service of the serv

Jon Sculpture

being to be the second of the

The state of the s

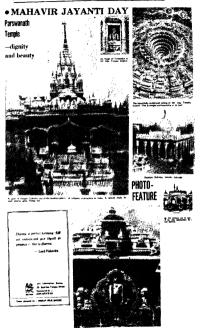

lain temple in Somnath Patan in Gujarat.



This status of Lord Chandra Bhanu (Right), the eighth Julin Tirthankar was discovered while diggin earth at Kologhat, Midnapore

### Eighth Jain Tirthankar's statue found By A STAFF REPORTER

A white matble statue of I A write mathe statue of Lord Chandra Bhanu, the eighth Jain Tiethankar was recently found from a depth of about 30 ft be-low the bed of the river Rup-

Righway brings over me over to see the statue and get the statue fooked like the statue looked like the Lord Buddha apparently the local

low the bed of the river Rep-haryran arrays and the river Rep-haryran Dr. Capas, Sr. Bloro Sindh Bengal PWD Nimber, declared "The state. 2f. high and go Nahar, Sr. Syamadas Batta-wide, was discovered by the charge, and shown Michiger Br. over to the Jaine provided they PWD man while they were Sarahii Kumar Sarahwaii, Prof. form a trustee to embrine also Normal Kumar Bose and Sr. S. K. mailton, the Sarahwaii and the Sarahwaii.

working on foundation of the Dag went to Kolaghat on Sunday Highway Bridge over the over at to see the statue and get the ex-

Lord Buddas apparently the hood members of the Jan community or management as semanation members of the Jan community or the Jan commun The

Bengal
Later Sr. K. N. Das Gupla, West
Bengal P.W.D. Minster, declared
that the statue might be handed

Amrita Bazar Patrika, Saturday May 26, 1973 (3)

### National Council

NEW DELHI May 25 The establishment of a National Council for Jamological Studies

The MNS DELIN May 12 Meaning Committee for Continue Transport of Biograms Maybook, Control, without the new American Control for Learning and Biograms and Control for Learning and Biograms and Biogram

for Jainological studies planned National Committee for Comme attached to a district Nebru Youth moration of Bhagwan Mahavira, Centre, will be set up in each

Official and Lawrence on other questions, but the gas of the gas o Orisia with Others one ba-weit of Sin Verdenam, Ha-veit of Sin Verdenam, Ha-lar (Pathfinder) a sho was Buddha's contemporary. The nat Jain Turkhawiar or the founder of the last Georg' with Rudha's Devis in Ultial. The large number of ancient ma-ages of Rugassa Jiria found moter from one another moti-rale than Rughawa Devis of the Rughawa Devis of the same of the Jain Rugha's of treasts on coughts of crease on original or in stone of the Jain Rugha's of treasts on creation.

Ciritish for centuries Cristas for centures
Antison had a great baid on
Cristas for centuries: Isign arrangation have been found in
Grant for centuries: Isign arrangation have been found in
Kacofilur Cuttack Pari Balasorr, and Kanapin The allowaters are ancest market. Isign
Lambarater and the Tribandarion and the lambarater of the Tribandarion of the foundtiems Tribandarion of and senddens in Shubanetown Cuttage.

nd pileces
During the time of long
Sharanda in the First or Secood Century & D. Jamesen,
sea the stake relagion floor
Abboas grandom Sempent
was a Jana and had given as
great encouragement to the
operad of John Cult King
Kharanda and has description
that the Jamese Cive in the
libit of Central William

Helling of Central Company

The Central Co had not return the state of forests Rhandsigns Udanges and Nilgers made out with a Jurge sample of less integers with more on the nation of the

East -1925 Phone-35-7228 SCIENCE AND CULTURE A tending acceptific enceship of Substruct Shagte Copy Rs 2400 Rt 208 43 SMEEtings 48 60 5 18 00 \$ 100

The Secretary INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION

Orna Mahabharat of Satis Day is definable an uncert Jam parable to another theps Works like the ulit Bust Clerks, Rampathy have delimilely a strong Jama flacour Griva Bluggital in some chap-ters report Jam ideology and cost of domesta life

But James in Orea very briefly toucled here has a detirer impact on the religious life of the Origas. The two fife of the driggs. The two mines Crisss religion's received and shirten legal and like trading beautiful to be been on the same that the same that that they could be deviced to be the offshort beautiful to the affinite shirten to be same dresses the affinite shirten and the same tradition of the same tradi arr so man and so infimale that our man legitimaters call it is really not a in-product of lamma which is the older creed Jagarnath cub is not a varieties of a Varieties who is not a call a Varieties out in the older creed Jagarnath cub is not a call a Varieties out in the call as varieties of the control of the call of the call

Section 4. White of the control of t

Rushava Tirthankar



of good work may be per-termed in these days breause they are known as Kellender days. If we look for the prigin of these disages we will have to go back to Jain clasgo were to deep class cording to the James Second day of the full o Atherina the hirs Tribarron to Asserting the First Tribarron Rephase (Rightava) was sonories on the day nach peer Clarito Jaira or Refleciated in the State of Refleciated (Rightava) and the the Symbol of Rushava and the State of Refleciated (Rightava) and the State of Rightava and Refleciated of Rightava and Refleciated of Rightava and Rightava a conduct to some him clauses in the linguisty was conversed in the linguist day of the full mean in Africo The reviete the year of was one inputs and foot days to the was both in the registry to the was both in the linguist to the was both in the linguist to the was both in the registry to the was not in the linguist to the was not to the linguist to the was not to the linguist to

Jitta Law the Internal Jotes the Balting certifony; of Lo d lagareath the lam dedies also have their Abbacks and Sasse agentions. The custon of rolotting Leed, Jacamaths have their Abbacks and Japan greatures. The custon of culturing Lend, Japannahis eyes and the Nobel Japanda dres after his Settle troud upt of the same with the Jan ideal. There is solve or ap-tual to colour in Japannahi es-

could necessary in respective recept his even.
The name dispersion or Japanesis therefore dispersion or Japanesis therefore dispersion from the control of the dispersion of t

## কলকাতার জৈন সম্প্রদায

विकास निर्मात करण कारणा प्रस्ताव निर्मात करणा महाना करणा वर्षात करणा निर्मात करणा करणा देव त्या करणा करणा करणा विकास निरम्भ तिमात कारणा करणा करणा करणा है, है, तता, देवितमहरूटक अरुप बहुती करणा निर्मात करणा करणा करणा करणा क सकत स्वतादन नोत्रोपक। किन्दु देशी नाहोब कावादत देशक। बार्डिक किन स्वदात दोष्ट व्यक्तिक तथा मोनवर्गालय अस्ता अस्य प्रदेश स्वतात स्वताद नाहोस्त all medies conferent tere ware mer any atte fee mer men nem mit, mente bereit dernie ein, ale ander mitberre and the co. at most see and sworth; at incide major a legarate; are me and only mathible word all sengger wifes a minimal criticist force, minerally, comprehen, comprehens that since more was not extensive from the ৰাম কলেকিছ। মিশুনের ব্যা কান্ লোলকান্ত করণে কলিব। ব্যালানতঃ বিচত স্থাপতিই কেন্দ্রকালকান্ত ক্রেটাল प्रमात करून, परस्कत न्योंक त्यान- रोक्त कालाशक कारोग्रह कालोकार सोश- इ क्षेत्र किरणा करण सिरमान- श्रीमाणक श्रीम केन प्रमाननी वि the many street desired for the feet cleans, the cleans and the course on the course of the course o ne communication about the extension of the contests, we staged about age, where come according to become क्षेत्रक क्रांडिक प्राप्त नामक व्यवस्था वर्ग-प्रवाहत क्यानावाच्या क्रीवची तर्ग व्यवस्था (प्राप्त क्षाना वर्ग क्रिक्स क्यानावाच्या क्षाव क्षाव त्राव and not as my merces notes. and cold as all marines and expenses as a second of the second second of the second of

wiege specif

france steins age; and an क्षत्र करमानी ह राज्ये जरह 40 नाम पाता कर्मारता मान कराज्य मानक वर्षात्र पाती अमन्तर करा है जिल्ला रूप रहा ती काला का प्राप्त साम पाता कराज्य का समाजा पुरस्त पर साथ का व्यापाल करी रुपया। वर्ष आहा बाद पार्च जाय क्यान का का तर है तो उससे कर राज्य पार्च ज अने साथ किया के प्राप्त के कार्य के कार्यक्रिय का विकास साथ कार्यक्र पार्च कार्यक्रम कार्यों कार्यक का त्याचार की कार्यक्रम कार्यक्रम

च्या ३०वन वीर्थनद त्यानीह नित्न ३ तमा खाद वा ना ए ४ भाक शामीत तथा मदास्थीत कीव्यात सीत्र । तथा। वदाय प्रमुखाय जिला विद्यात सत्रता स्वाप्त हरूरी तथा हेक्स परिणा वर्ष सर्वार्थ वस्त्र । वस्त्र प्रमुखाय कीवा विद्यात सत्रता । सारक हर्वार्थ तथा हरूरी वस्त्र हरूरी वस्त्र हरूरी । the and special eve less with freely

म्द्र व्यापनी क्याना का मृत्यः व सामीता कियो गीना वस वर्दाः स्थाव वागर-नास्त्रमः पवनातीः सर्वार्

বাবার্টি ও বিশবিকারী এমানর করে। করে করেও বিশ মেরেও বাব প্রকার্তা ক্রমেন কর্তান্তরের উচ্চ । আক্রে ধার্টি একে বাবার্টি করে বাবার্টি করে প্রকার করে করে করে। বিশ্ব করে বাবার্টি করে প্রকার বিশ্ব করে বাবার্টি বাবা অন্যানসার বাঁ, চাকে এই লা কাতে কা হাজান কা আনাকৰ কোন কালে কোন কোন কা কালে কালে কালে কালিক কুমিল বাবা অন্যানসার বাঁ, চাকে এই লা কাতে কো হাজান কালন, এই যদির পানে প্রকাশন ভিক্তের এবং উপালে বালে কালিক কুমিল गुनिहरू करत कार्नारक। जिसे कार- केन्द्र गुनारक बोल्का। सर्वित कार्ना कार्याव दिस्त सरस्य व शास बोल्क वाकानाना दान स्थाप व वालेश (बर काला बाराना) का विस्तरता बना (साने हार्जिना गरानाव विसा प्राप्त कहारी नाम वाला) क নিকা এবার ইতিহাল চামীন। কথিব বাংলার কালার লালার আহিব উল্লালয় লিকে কলার হাও হিং ক'লে হৈনিবত জিলা টেনের কাইকি সংগ্রামান BI S Mit feite um seffente erreit Gert. De allein unten (romerte af

हरते बात पार, शहर पर कार किया है है। भी वर्ष हमार शहर कार। कारपोश्वर, नवापन मीठि यह बेटेल किया हमार पर प्रदर्शन की मीठि हारे हमार प्रदर्शन, बारास्करणी तीवृत्तं जबका जबक राज्यस्य स्ट्रं कम्। अस्य बाज समारह स्था कि एक्क्स्य स्थानम् करकानं वेपनाः स्ट्रंस्य तीन्त्र कारण करते हैं हरेगा १० केमान पूर्वा करते प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार कारण करते हैं जानार्थ कारण कि किस्सी किस नार्थ ्रिकेश्वा करण का पार्टिक के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्रचान के प्राचन के प्रचान क जनमञ्जू दिन हमें हो को प्रेस के प्रेस के प्रेस के प्रेस के स्वतिक के प्रेस के प्रेस के प्रेस के प्रेस के प्रेस কৰ্মী প্ৰকাশ কৰণতে কৈ সাম্পূৰ্ণ কৰা আই আন্তোধন কৰা আৰু আন্তৰ্গত কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰা ক কি এই হয় বিপাশ কৰু "বিধাশ কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰা সংগ্ৰাহণ কৰা কৰিব কৰিব কৰা নামিল কৰাৰ কৰা কৰা কৰা কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰা কৰিব কৰা

stem the en retrieve month alteral man also at more an 93570 E 9 (909 200 93000 9 शांसदी करणा सामा व स्थित रिग तरण करत सरक्षेत्र तीव सदस स्थ feet beine er eine mit un mart un so eine ein berte. त्रम कर बाहर करता तक के भारत विकास सुरत, (बाहिट को सुरत करा अवदार शाहिर देखा प्रावसीट करता होते स्पूत्रका, क जनसार कोस्वास देखा वर्षीय प्राट्टाइ वर्षामा जाना समाना किन स्वत्याहर करा विश्वहरू है। वर्षानामान लोगी प्रश्निक करा सहस्रमा, समानह, देखा-सरहाई सक सन्तरमा कोम्परक विश्वक विदार्थ सामान विशे सामानाव करा प्रिकृति प्रत्योतिक १६ वर्षः १४४५ मार्च देशलीहरूक राज्य विश्व करणा निवर कृति व्यव विश्व SECTION AND ALL HAMPS AND ALCH AND ADDRESS AND ADDRESS

saving rates with from it

नगांत को महाता, क्याननो हा

का क्यात कार्रोद्यमन देखा करणान हुन्। कारण कारण प्रतास प्रतास का स्थाप कारण क्यात कारण करणा हुए। इस क्यात कार्रोद्यमन देखा करणान हुन्। कारण कारण प्रतास प्रतास कारण हुन्या कीरण क्यात हुन्या हुन्या हुन्या हुन्य भारत कोर्ड्स मार्थ्यमात परिचाह क्षेत्रक परिचार परिचार कारत पर्या मार्थ्य कारत क्ष्मा परिचार कार्या परिचार मार्थ्य परिचार परिचार परिचार परिचार कार्या । वालक कारता परिचार कार्या भारत मार्थ्य कार्या मार्थ्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्

विकास केताना नारक स्थापन विकास नारक स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

संख्यातर क्या (पो. मा) या, पार्थ पार्थ गामावा (स्वास्थ्य ३२० पार्म क्षा वर्ण गामावा १४० मा । पार्थ गाम पार्थ पार्थ पार्थ पर्थ भीनाव गाम काम। यह मा। सामीवा वर्णाया गामक राज्यान त्या रह वर्णाया स्वास वर्णाय न्य, क्रिक स्थाप, त्यांच्या, त्यांच्या क्रिक्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र व्याचिक स्थाप, त्यांच्या, त्यांच्या क्ष्म क्षेत्र क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्षा क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्षा क्



#### ·IUGANTAR



ट्रहरूपाँ जवाह ३५ कार्निक २०४५ \* 14 NOVEMBER 1974.

A MAIN SPACE COM: TWO STREET

# যুগান্তর

CONTROL DE CALL SAIN CO CALL DATE SAIN SO LOCKED SPAR

#### মহাবীরের বাণী পূর্ণিবীর জন্য

---বাশ্বাপা ড was femilier a series and Symm distingti \* a a age of the Pills is as to be sing to their mon কে প্রাণ করেনে করিব রাংগি জনহান হলকণে লয়েনিব রাংগি লডুল সংক্রিয়ালের বিজ্ঞান अवस्त् । टलकास स्टान्ट्य २००० एक स्थान स्थान्त्र स्टाइलीड स्वयुक्ति प्रांत स्थान्त्रस्य न्यूना हा Semana and 2007); 9,171 ... Mileta Mile Serbials on Mile frequency are on the streets

Tain operate success after Britis in walt ties 's Herry THE STORE WHE STO BE STOLE WHENCE THE THE OUT THE नाम । त्राचन । जनवक्षान क्या ना द्वार কেবল চাইণ্ড স্থালয়েছেলা ও সংখ্যার জন্তির বঠকবা জেনাল

Most bring to be all more in surface we are expect to be formed to the surface and the surface and the surface we are expect to be formed to the surface and t mention with the sea seas and the first seas are first



स्थानान्त्र प्रशास्त्र करणां का व्यक्ति सामन् सामन् सामन् का स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स रिकामपूर्व करात्मक महाराग् का क्षित्र का कि किसक एक सम्बद्ध -oth t sinks

Jugantar, a leading Daily in Bengali, November 14, 1974. The newsitem covers the speech of the Rashtrapati, the late Fakruddin All Ahmed in a distinguished gathering in Calcutta in connection with the 2500th Nirvana Anniversary of

Bhagavan Mahavira The picture above shows the Jalamandir at Pawapuri, Bihar.

#### মহাবীর স্মরণে ---

en er nen benennt ber tog all Malbyge cor-wice are tigg beneated hing mange vibraghes care tree from as beneate tight for the core as beneate tight from the cone on the parties of the cone Marie City Cat particular and the state of the pret den jar ( when my GR 491 CCC4472 4 ere GRAT Greens Nation Parker 1911 ---meter erein rarme meg te e n orest actes. Electe ace of this comes secondary and company his lateral - the secondary . . . . . 611 · 2'14 m 4000' .... ecte eca se mai es ajura mai ca jun es ma ma maisan are entagely after age array all areas after age array all areas many man array of Times (the Elecdie bei de Franzis im Brande in de State in dies franzis in de sentre al sa Lanna garrar des destre de Sentre d of months of the end of

THE THE STATE OF T atte beg mary day and the afungate attenmitten

जन सीर्थकरी-आ वार्या गणवाँ की निर्वाण मन्त्रि

# (श्री जगतसिंह बोरा)

अस्तेव जिल्ला पारसमान पहाड निवा विश्व विशेषाच्या निवा नात (बारक्रवाद हिंगल) का हो बाविक ant to femare ex ofer) a क्षेत्र कालाजिक गाम है । यह क्लंबार सभी कात । यंग २२ व्यक्ति वर्ष के वह में लोगीबर मी पार्यat from Regain from M. 1990) 4. AUG 47 AR TIM-वरम्परा के मंदिर मामता है । करन हुछ। है । mits four pale gree.

min four se sin del. are serre-full areast are art it it to be at faulustra and d plat stream where to the state of a serie state eur b-ferry roses eurober al weeks at feelewis बक्रा जिल संबाता में ११ के धना-का और मन्त्रित सीलंकर महा-HE IS AND THE WEST TOPING बीर स्वाबी की निर्माण अबि राजा (re b. feeral) refer afters बुदी है। मानुद्रम्य सीर नेमीनाम को पूर्ण मध्यमण्यामाँ को सबसे क्रमी का विश्वांत प्रमण क्रमा त, ब्रिडिश सरकार और क्लाश दुरी स्रोद निरमार म हुट। । fexit tion wrest a figure मुस्तेर जिल्हार को सरक्त्रो mand applied a sit set to

ŝt z :

tent mm tret w zir fi

er rem miserie nere un

Mariar us & pepilon si

2 : 584 47409 49 155- 2 4 4467 8884 518 717 83

SORTHER MINERS AVERS &

plainty and its space you

. . .

parent, where the real inner all union alegan all mambant of feele win नजः व्यापालय के स्थानों व भी alle er eles wi men t : un arer forer wa unfamiraci 41 AKINN C. 8) NAMEN & Average aum mair gent ) कुमान्द्रराज्या का संस्कृत रचन रहा है। विकार का कम कम उनके अनावायं होर क्रिक्स वरी वे सत्वत त व प्रतास्थर गाँउ एक्ट संस्थाता fra cen use P : warne fran et al not of yet (per et की राष्ट्रती के ही का तह समा । है। प्रशंबन प्रविक्ता को स्पन्न गता जिल्ला संस्थिति का का कर क steems fear out a cent A windern fem zon zu ze. क्य भी किया गया है कि साम कारणो कीर समस्या ने दिसा ###-#### 1 ### ## ### melen et e le garerier

et miget miran g. feet or av amen't b or what is forest allege a serie el elen er elen . è wenten feeten e i sa traferie ein mitein mier gree Priese wier aus am-

appeter to me tidt

en en en anna il di ferro en ent of some ray on the

arm & difffine was arms it sin sherror of THE RESERVE OF STREET बार्क्ट स्था कार क्लार्ट हारा राक above her is fewy year of नकी क्रमील व मानबीय स्थापा पीक्षेत्र २५ **मन, १०६२ को** निर्मय देने हर बका कि "हवादी राय है कि सर्वताओं से यह साम ब्रमाणित हो गयी है कि व्यंत्र,सारे बहार को पश्चिम मानते हैं।" निकाकती साथ पालगंत न

rial feet eler el mile func & wint' at home ferm feut ner ut, fome week wer felen mer d errfrag frat è en four et -----क्यत हो साम में करा लिया । बाब की यह बात जात शन पर संत sekmer afagus AU 3 upservery at traffice and the servery भी सम्बासको के सहयोग से पारस-नाम महात को सन १११८ व end a mele fem , aud freet धीर उसके महिलों का सारा प्रकल everters all to place an सरका है हैं। ब्रामान है । है साब tere al country arms facts STRIT BY ME SERVER ME san es e glafetu upricar express 2 may not visusal 217 MINT PER 1 1 THE 10

form at alegan at after an not be the house ment margana à ferar or ofusio all wir men amert erer ei ent eines a mus en a de sen का बनाओं का श्राप्तक कीए से कीई THE S REST . THE WILL reate five up laise to e fee fee as to see feete feet y afte never tower it त्रवांत्रत शांत्रत शांत्रताची की

are were agressfegue us (केंब इच्छ न पर) Ananda Bazar Patrika, a leading Daily in Bengali, 5th Baisakh, 1377 (April 19, 1970). The column is devoted in connection with the

Birth Anniversary of Bhagavan Mahavira Sanmarg. a Calcutta Daily in Hindi, May 13, 1965. The article describes the holy Sammet Sikhar.



कार सहार में मनकान सहामार की प्रश्तिकों समाची सभा ने अवसर कर किए गए किए स. Takafe स aritra art menere meen mannen minn ar en et a une ar unen men nen niter. ere र नारका गुलकी, सर्वभी पामकुमार जावर। अभाग्यन्त जीवरा पक गुलक्कार दिवाकर जाक ग्रम धमन बेन, विश्वीताल बेन बोट मोहनवाल पारमान परिकालित है। 193-9917 densera

## विश्व जन जीवन को महावीर की वाणी की आवश्यकता श्रिहिसा-ऋपरिग्रह उपदेशक को श्रद्धांजन्ति

(निज प्रतिनिधि दारा) SERVET PARTE 1 DET free gein et vern ert bella un unt erer aben (8) \$10 to as as fearer अवदान सहाबीर अवन्ती समा-रोड समिति के स्टब्स्थान से

बार सपरिवाह के सद्वान उपदेशक तथिकर सहाजीर की साहर सञ्जाबीय बारत बरते हर विशिक्ष eftielle mir cer ugt fe बतवान में कवत प्राप्त के स्रोती at at age after offer face \* an ales at merete at काशासमय कारणी तक अंत दर्शन et missous: \$1 minera eginte et agusat anest परकाषोशिक त्रक्त अनुस्त्र का uguren neit ge faueffen' artite at ennen ugeln à

कहा कि यह मयशत मह बोर के

LCUTT\* APRIL 20, 1075.

9क विकासिय •

सावीजित एक समा वे अहिदी।

मा का सकाव रिश्व पर में केंत्रवे विकासाए । इस सम्बन्ध हे ul egeim it fast & ent ritt fencer elfen se eit erriner wier it da eria fe gt et ute auf at arie wie so er err .fe ufe. alle and on sentent or facult digit of effects who कार्या को देखकर जनको साहता e ale uzı gian ğı mış feete me atfgen, un nie सम्बद्धिको इसे और भी ब्रह्मायक बकाना हे त कि बावस मुख्य एक गाविका कार्य अधिकतम प्रका-Ten wit i as nic facetaer. अवने अन्तरमात हो । स्तरा rangement à un mour or कहारीक भागवास सहासीर संस्ती शहिला को र बया रिश्वह के नाक्यम

संस्थापकास हुने हुई न्यायान ह at funnann ar no 2 1 an क्श साम जन जात्रत को जैस दशम की अत्यक्तिक अनुवस्त्रकताः है । নুধ কৰা ভাৰাত ক্ৰাক-मार करका ने बचावरन कविन करेड हर कहा कि महाबाद मे हमें अपनाति की है। आब की

Phase mask usent wh 117 414 # 21 1188 # 1 # a gutere fraime mirat, gro -----लतवाना परी दिखालाल जेन. यो किस्स सर्विती एक अपनी के भी भवदान सहादोश का अवनी बर्दारीत प्रतित को । जन्मीकृत al meanin ut engleber बीतरा कर रहे थे। अध्यमे सहale & fac eser ereste मायन किया । मारका के नकी alganie quein a cente मायण विकास 'क्षेत्र हरह' की att gel aute de it ut विविधास और टा० सेव सबस et one) giner & tng ant area u) & axemit date fer i mifereret à wifee atiete einen dere faut : मृतिका सरक्रद्वी का प्रकृत sei i vert reneur aber:

manna in julia so-Wiff , Wirtner aufert enterna griet, fente- metant स दिकी सक्रियतास सामाजन 486 936 FF1 1

भव्य जला वंग गांधीकर यह बीर की el semi a meer qu'ex वर्तकेडम जैन मन्दिरी नदर after ele name: feer ne ufree dan son san pam urfes gen at fester ent : -ent fegit, by asim : काम क्षीनसभा में पूर्व टेक्स सरकी भीवनी वृक्षाकः रोहलकी के unter fe fereite de & rigitamen ur memt fente रमकी पहल समिवायका है। जहां कर रहते हैं।

GIELOW MAKE AT TANKE A Dainik Visvamitra, a Calcutta Daily in Hindi, April 26, 1975 The paper splashes the news of a meeting of distinquished scholars and educationists in connection with the Birth Anniversary of Mahavira



(ਅਧਿਗਯੋਗ ਨਾਲਗਜੀ)

'नधागत **गुत्रव क**ी भारत भग बार राजारीर भी जीवजाधिक प्रका थे। ५९९ ई० ए० उन्होंने समिय कण्डपुर भी अन्त प्रष्टुण किया । उनके पिता का नाम था सिक्सार्थ। वं बात वशीय श्रीत्रय थे। उनकी माना का बाद सा विकास । से बैंजानी गणतत्र के अधिनातक चेल्का की West all' I mention our functions. नाम था -वर्धमान । ग्रान बंशीय सोने के कारण जन्मी बात पत्र या नाग-यक्त की मास्य संभी संबंधित विका गया है। वार्श्वनाथ के पर्न यसी सीधीकर से अध्यक्ता और " मीम । उनके पर्वश्रॉट २९ लीवीकर हर पै। प्रथम या आदि तीर्थाक र्थं भगवान जयभदेव । क्यमदेव ने उस प्रारोतिहासिक द्या में अन्य लिया था उक सभ्यता का एथम विकास होता शरू हुआ था । अवध लेक को साथ का जानोक बेली तथा परावार्थं को भी दिलाला है । उदा उन्हों पातरकान सीनवाँ के प्रमुख के रूप में अधिक्रिया किया रूप प् जनका नासन शांकाम । मिना

सम्बन्ध का बच्चा सम्भवत उनकी softwart of afterni som pt अत सहाजीर एक अति प्राचीन धर्म के सारक और बारक थे।

सहातकि ले≯० वर्णकी उम्में प्यक्या गाल की भी । उसके तथ शन्त सतीर्थ रः वर्गी सक थे देख के विधित्र सन्तर्गमें समावे रहे।

धीन बोले हैं उस बीच में राजमी दक्तव जगता है। जिस समय अहानी अगले हैं आरम् द्वारा कवियों से किया कर समय सीच का होता है *व* सीराराज भी कुमा तथा भगवान औ महाबीर दोनांही महाप्रस्थी जी जन्भतियाँ में अन्तर नहीं हो शक्ता । अधिकानित के ज़ारा रूप इसके अतिरिक्त आर्थपरिधि की भीग का अधिकवात कर जनार्य अर्थेट अमेरकारी अञ्चलित अन्तर में जन्मीने प्रकान किया था। इस प्रकार के पीएं अनका उद्देश्य पत था कि वे हेज की द्योगिक सामाfam ou mailer of failed संप्रीतिक संस्था स्वया को तम सहारा टारिशक निर्मात से लिए वस्तन करें। उस समय विशासन, ऑक्रयाचार अञ्चलवार विनगवाद आदि बहुत संसतः प्रदल्ति थे।

जिनके नेता थे जातिल केट यम्बली. प्रकार कार्यामक प्राप्त संजीतपाल परण अध्यय संस्कृतियन अंशतन्त्र-वारित । सहाचीर जो हात सक यहाँ को अस्त्रमसाल किया और अक स्थयम को प्रस्तुत - तम निया तो धर्मे-प्रकार में प्रकाल कार । स्टीर्ध ३० वर्षा<sup>©</sup> तक सन्दोंने धर्म प्रचार

किया। उन्होंने नोई नया ग्रमंया मत प्रचारिक सबी विका बीस्ट

उसीं प्राचीन सम**ण सर्व को नक्ष** परिवश में नई शॉली में इसक फिला र्ग धमण सर्म साम्य प्राचमा कर प्रतिष्ठित था। यह साम्य दौराह माथ मनस्य अर्थे ही नहीं यह प्राप्त विश्व वे तालक **जीव के साथ है** था। यमण धर्मनाति और वर्षा**वरी** थकताको स्वीकारनहीं करताः सभा सम्बद्धा अधिकासी दक्ष शीवन हो शकता है को आई **भी** वर्णका नधीन तो या स्थानती और ओल्सम्बन्न हो ।

भगपान महाबीर को प्रचार क्या मल्याच्या जात भी नहीं हजा है इएका कारण यह है कि समर्थ अनवादी एको देवाच को आग्रम पर वैठाकर पुत्रमं सम गए और हाक मण रार्थ के राजगणियों ने जनकी स्मार्ण उपेक्षा की । एक्जी सक गक की कि तलका साम कक बाह्य-मण साहित्य में बडी विस्तान । लेकिन उनका प्रसार एकला स**रहर** ग्रमारित हमा ध<sup>र्</sup>र उसका प्र**माण** इतना विकासन हुआ कि बाल्यास्ट कार को उसे पूर्व दश क्षत्र में स्थानक 150



Rashtramitra, a Weekly in Hindi published from Calcutta, April 10,1976. The article is entitled 'Bhagavan Mahavira'

#### SANTHARA

(Mercy Killing)

DR. J. C. BAID, M.S.

'Santhara' means to end the life by avoiding to take anything by mouth, i.e. even water, so that within few days gross dehydration occurs and death ensures. When it becomes fact that a person cannot prolong his or her life because of incurable diseases like cancer, malignant hypertension, cerebrovascular accidents; Santhara or mercy killing is imperative. If such a person carry on his life with intractable pain, and as the condition deteriorates further many bacteria start multiplying in the body due to secondary infection, with the result killing thousands of lives more. Of course social and economical aspect are also associated with it. In such a situation Jama religion provides, a descent way to end the life peacefully by obtaining 'Packhan' (a word from religious text) from a Jama monk. Thus relatives and people around the patient know about the outcome and try to adjust themselves to the forthcoming result. In this way they can sustain the shock smilingly. This is the concept of Santhura in Jama religion. The idea in publishing this paper is that what we are thinking in the 20th century, was described in the days of Lord Mahavita, i.e. 2500 years ago. This proves that Jama religion and its concepts are based on scientific facts. Therefore late Sri Santivijavji, a Jama monk from Abu Hills rightly said :

> jahān vijāānkā sarvocca šikhar hai vahān hamāre jāānki talhati hai

The following discussion will make it clear to a lay man the importance of Santhārā.

"Is it medically advisable and humanly desirable to end the life of a patient suffering from a fatal and incurable diseases?" was the subject of discussion among the young doctors sitting in the duty room. Probably the idea came from young doctor who was going to the ward, informed his colleagues that the patient was at the morbiund stage. Many a doctors have been faced with this question, and recently it has come up with a great force in many countries.

The doctor resumed the discussion by introducing economic aspect of the case. He added "if euthansua is practised the economic conditions of some families may improve and we can indirectly help the family planning programme also." He was right to a certain extent because patients complian of one trouble or the other, and the relations find it impossible to get all the medicines that the doctors prescribe to alleviate the pain of the patient. Besides, constant presence of the attendants of the patients interferes with their duties at the place of their employment. Thus if such patients as suffer from incrable diseases are laid to rest, it will be great help to the national economy. They are, in a way, a burden on their family, society and nation.

With the vastly improved and sure techniques at hand, it is now possible to predict the course of the disease with almost complete certainty. So with such a knowledge at our command, is it moral to prolong the agony of the diging? The surgical and medical wards are full of advanced cases of cancer, heart diseases and other incurable diseases who beg to be relieved of their misery. We, however, with firmly entrenched professional instinct of recurrence of life, keep them alive with as much zeal and ardour as we lavish on a young and vigorous man who has met with a serious accident, that there is nobility in this profession to preserve life. "I would not deny that", said the doctor, "however, there comes a stage in human life and conduct when excess of truth and excess of morality become a denial of both. In my opinion, it would be moral to terminate life at a certain stage." But before taking a final decision on it, certain points should be borne in mind. First of course, will come the overwhelming desire of the patient to be rid of his misery. Some times the patients becomes ill-tempered owing to unbearable pain and other symptoms. Moreover, when he comes to know that he/she cannot be cured, his/her agony will increase. Thus, the patient surrenders himself. Secondly the consent of the near and dear ones of the patient must be taken. This is very important since the relations cannot stand the agony of the patient and offer their consent for euthanasia. It is because they know the inevitability of his condition and thus relieves themselves from this living death.

Lastly, the patient should be examined by three outstanding professional persons and certificate should be obtained from them as to the incurability of the disease. These safeguards may be further strengthened as we gain experience.

The ideas thrown up by the young doctor left me thinking as to the desirability of practising euthanasia. At the outset, looking to the logic

APRIL, 1978 135

of his thoughts one could not help subscribing to his proposition. But on second thought one might disagree with him for accepting such ill thought out proposition. His argument was based on the suffering of the patient and those who attend on him.

I personally believe that human life should be ended only when there is no hope of patient's survival, and if we prolong his life more, we are prolonging the suffering and putting extra burden on relatives, society and nation.

Coming to our original discussion, what the doctors are discussing to with great fear, has already been taught by Lord Mahavir 2500 years ago. No religion has provision to end the life in any situation and at any stage in life, except Jainism which is as old as any religion yet it is based on scientific ideas; what advanced medical world thinks today, has been thought by this religion lone back.

#### The Jainas and the Practice of Sati

SUSHIL SAHA

Many ancient peoples buried or burnt a man's widows, horses and other cherished possessions with the corpse in the belief that he might have all he loved and needed in the next world. Such practices can be seen in ancient China and Bahylonia. In India, the custom takes us back to the days of the Rg Vela. The earhest datable notice of the self-immodation of the Satu occurs in the accounts of the Greeks who accompanied Alexander to India. The first memorial of a Sati is found at Eran in Madya Pradesh. This horrid custom became very common in the subsequent centuries as it is evident from the numerous Sati-stones all over India. The scriptures not only approved but also land down rules for self-immolation of the widow on the pyre of the husband. The result was trage. Every year hundreds of women met with a cruel death in the name of religion. In fact, this was a kind of human sacrifice practised and tolerated in a highly covileder country ike India.

It is gratifying to note that voices of protest rose against the evicustom from some corners. The poet Bana condemned the practice asearly as the 7th century A.D.\* The Tantrie seets also denounced it strongly.\* The enlightened Mughal emperors like Akbar even took some effective steps to suppress the obnoxious practice. <sup>10</sup> But it was legally prohibited as late as 1829."

```
The Wonder that was Imba. A. L. Basham, p. 187.
An Advanced History of India, p. 822.
Blod
The Wonder that was Imba. p. 187.
Blod p. 188
An Advanced History of India, p. 823.
Ibid.
The Wonder that was India, p. 188.
Ibid.
And Advanced History of Imba. p. 188.
Ibid.
And Advanced History of Imba. p. 823.
Idid.
Idid.
Idid.
Idid.
Idid.
Idid.
```

APRIL, 1978 137

Among the people who severely criticised the custom of Sati and persuaded the people to stop it were the Jainas. This aspect of their activity, little known and appreciated, deserves a proper historical evaluation.

The Jainas preached that the practice of Sati was but a sort of suicide committed out of dark ignorance. They believed that after death the soul is neither male nor female, hence, there is no question of union of the wife with the bushand in the other world.

The Patithhalis of the Jainas mention that when Jugapradhan Dada Saheb Jinadata Suri was at Jlupin in the 12th century a child widow belonging to the Srimal family was going to burn herself on the pyre of her husband. Dada Saheb prevented her from doing so by giving wise counsel and initiated her as a Saddhu. The philosophy of the Jainas was against the practice of Sati. According to Devanna Bhatta, a great Jaina scholar who flourished in south India in the 12th century, the custom of Sati is a corruption of religion and should be condemned and discouraged. 13

In the 12th and the 13th centuries we see widows among the Jainas who took care of children in the house of their father of husband or spent the Irle in a Math. Like the widowed Dev of the Jāñan Pañcanh they would say, "the only abode of peace for an ordinary man is God who can Iree him from all kinds of misery." The Jama philosophy brought a message of hope to many of the helpless widows who, instead of sacrhienig themselves in the fire, engaged in the serveces of god and society. Among them the most celebrated were Karpura Devi, the mother of Prithviral III, the younger sister of Purnapal, and Lohm, the queen of king Bigraharaj, Mayamalladevi, the mother of Siddharaj Jayasumha, Nayaka, the mother of Murlay II and Bhimdev II.

Alhana Devi and Gosala Devi, the two queens of Kalachuri dynasty even assisted their sons to administer the country with proper counsel. 16

- <sup>12</sup> Bikaner Jama Lekh Sangrah, editor Agarchand Nahta & Bhanwarlal Nahta, p. 65.
- 18 Anandaghana-pada-sangraha, p. 158
- 14 Vyavaharakanda, p. 598.
- 15 Juanapancamikatha, X. 18-20.
- 16 Social and Cultural History of Northern India by Britendranath Sharma, D 67

138 JAIN JOURNAL

Sri Anandaghanaji, the great Jauna ascrite of the 17th century, while on journey through the Medta city of Rajasthan found that the daughter of a Siesthi or merchant-prince was going to burn herself on the death of her husband. The great ascette gave her advice regarding life, soul and the physical existence. Then he recited the hymns of Jinesvara Rsabhadewa. This recital deeply impressed the woman and brought a significant change in her mind and she returned home.

All the above mentioned facts make it clear that the messages preached by the Jaina ascetics as well as their active persuations saved the precious life of many distressed women who discovered a new significance of life and were assured that they too had a place under the sun and an important role to play in the social and spritual life in this world.

<sup>17</sup> Anandaghanu-pada-sangraha p. 158.

<sup>18</sup> Anandaghana Granthabali, p. 259

#### Against the Time in the Land of Silence

#### NEMICHAND JAIN

"For who, to dumb forgetfulness a prey, This pleasing anxious being e'er resigned,..."

The recent departure of Sahu Shanti Prasadji to the world of the unknown, has been another shock and an irreparable loss after an earlier bereavement of his beloved life-companion, Shrimatt Rama Jan. Both played the role of an unprecedented significance, as a pair of wheels of a chariot, carrying laurels with love and goodwill of the nation. They have arrived at last at the end of their great pilerimage.

Sahuji, rose with a first class student career. He was a scientific genus with an insight which bade him serve the cause of an ancient nation, its imperishable culture as well as civilization. This work was entrusted to his left hand, Shrimati Rama Devi, who was as noble as the goddess of knowledge, the incarnate Saraswati. He visited the far off lands for a devoted motivation of developing the lagging industrial pursuits of the newly born India. He was a builder and a perfect builder.

"Ah, to build, to build That is the noblest art of all the arts."

Shrimati Rama Jam was an artist, an artist with talent, educated at Tagore's Shanti Niketan, a successful trainee under the great builder, Sahu Shantili, As a patron of the Bharatiya Jnan Pitha, she was a refuge to the down-trodden talents of the Interary world. She appreciated, encouraged and awarded the creative works, She was herself cast as a

140 JAIN JOURNAL

devoted aspirant through the cult of Bapu, and her love for all Indian languages was explicit and remained undying. She felt herself a non-orthodox Hindu-Jain, and with a hearffelt love and vision she fondled the original classics. This was not only an end in itself, but their translations with authentic editions also served as means for refining the truth under her balanced vigil.

"Truth is a total of itself,
And needs no other touch.
And purer than the purest gold,
Refine it n'er so much."

Thus she parnomzed research into the forgotten past, as a guide, with the love of a mother. As a silver-liming among the clouds of dismay her perpetual interest in research encouraged contributors in the field.

Sahu Shantiji, on the other hand, distinguished himself as a noted philarithropist while all the way heading the Sahu Jain organizations, manufacturing and marketing a uniquely wide range of products of the basic needs to the rising nation. He had an intuition for maximum output through limited input-operations. Soon after the takeover from the nation's premier publishers of newspapers, Bennet Coleman & Co. Lid., he successfully controlled the management to the benefit of millions of readers.

Apart from establishing several educational institutions, he donated profusely lace of money for the cause of oriental research, advanced learning and scholarship. He was instrumental in founding the Sahu Jain Charitable Society. The credit for establishment of the Varshall Institute of Prakrit Learning & Research in Ahimsa and Jainology invariably goes to him and his donations. His role of individuality made him a great and supreme social leader. He never lorgot his promise, once given, stood as a rock among the lashing waves of a perturbed ocean, and reminded one of Vikramadulya, whosoever came to him with a wish The yearly award of Rupees one lac on literature was a historic decision at his instance.

He had a scientific faith, faith that crosses across the fires unshaken, faith that makes one beloved of all. He had a pure disposition which made him bow before holymen. He was a pure as a crystal in his dealings and he loved scholars as kings. He lived as a gem of purest ray serene which continues to brighten the dark un-fathomed caves of an ocean.

APRIL, 1918 141

He was fortunate to have his life partner in Ramaji, the goddess of wealth, in whose blessed contact, I could come very late, on 24th October 1971, at the time of her departure from Indore, at the aerodrome. Quite hussiant, as I was, I could not escape her sight, and she soon solved my difficulty by pulling a chair out of the rush and fuss. I sat there. I talked and talked, for the plane was a bit late. I reminded her of Jnanodaya, a premier magazine of the Jnanapitha, but she over-whelmed me in her blessings, "You are now to introduce Jnanodaya into the precincts of Tirthankar," I am with you."

If Sahuji was one among lacs of devoted nationalists, Ramaji was one among hundreds of women who have the purest cultural motivation, who had the zeal to stand behind the needy, the downtrodden, and the poor.

They have departed, once for all, leaving behind them not only the foot-prints on the sands of time, but also the steerage in the hands of their hopes. Sahu Ashok, Aloka. Manoj and Smt. Alakaji. They are equally capable sons of the land, and we hope that under the guardian-ship of Sahu Shreyansji, the society and the nation shall be able to recover the irreparable loss of the sublime lives. in times to come

#### Books Received

BANERJEE, SURESH CHANDRA, Fundamentals of Ancient Indian Music and Dance, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1976. Pages 120. Price Rs, 25,00.

A monograph on Ancient Indian Music and Dance

BHANAWAT, NARENDRA & JAIN. PREM SUMAN (Eds), Bhagavān Mahāvira and his Relevance in Modern Times, Akhil Bharatavarshiya Sadhumargi Jain Sangha, Bikaner, 1976. Pages xvi-222. Price Rs. 25.00.

It deals with various subjects like religion, philosophy, science, language and literature, etc. based on the teachings of Lord Mahavira

- CHANDRA, K. R., Municanda Kahānavam, Jaya Bharat Prakashan & Co., Ahmedabad, 1977. Pages 12: 104. Price Rs. 6:00
  Text in Prakrit with introduction, notes and Gujrati translation.
- CHITRABHANU, The Philosophy of Soul and Matter, Jain Meditation International Center, New York, 1977. Pages 74.
  Compilation of talks given to students of the Center to clarify

the nature of soul and the nature of matter

is possible is shown from the Jama texts

- CHORADIA, SRICHAND. Muhyārvī-kā Ādhyātmik Vikās (Hindi), Jain Darshan Samiti. Calcutta, 1977. Pages 24+360. Price Rs 15.00. How, when and where the spiritual development of a non-believer
- DHARIWAL, GOPICHAND, Cattyavandan Vväksä (Hindi), Sri Jindatt Suri Mandal, Ajmer, 1977. Pages 48. Price Rs 1.25. Cattya worship explained.
- JAIN, BHAG CHANDRA, Devgarh-ki Jain Kala: Ek Sanskriik Adhyayan (Hindi), Bharatiya Jnanpith, New Delhi, 1974 Pages 16+181. Price Rs. 35.00.

A thesis on the Jain Art of Devgarh With plates.

APRIL, 1978 143

JAIN, BHAGCHANDRA, Jain Darian aur Sansktti-kā Itihās (Hindi), Nagpur Vidyapith, Nagpur, 1977. Pages 20+432. Price Rs. 45.00. It deals with all the aspects of Jaina culture—its history, philosophy, literature, art and society.

- JAIN, JAGADISH CHANDRA. The Vasudevahindi, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1977 Pages 740. Price Rs 150.00 English translation of Vasudevahindi of Sanghadas Gani—an
  - English translation of Vasudevallindi of Sanghadas Gani—ai authentic Jaina version of the Brhatkathā.
- JAIN, MULCHAND. Budhjan Satsa: Ek Adhyayan (Hindi), author, Sanabad, 1978. Pages tha + 146 + vi+c. Price Rs. 3.00. A treaties on his life and works
- JAIN, UDAYA, Sampradāyikatā se Upār Utho (Hindi), Sri Jain Sikshan Sangh, Kanod (Udaipur), 1976. Pages xvi + 244. Price Rs. 5.00. Collection of Esaws published at different times.
- KALGHATGI, T. G., Jamusm—A. Study (English-Kannad). Department of Jaimology and Prakrits, University of Mysore, Mysore, 1977. Pages xviii—173. Price Rs. 8.00. Papers presented at the Dr. A. N. Upadhye Memorial Seminar.

Tuper presented at the service of configer trenterial behind

KALGHATGI, T G, Karnatakadalli Jama Dharma—Ondu Adhyayana (Kannad), Department of Jamology and Prakrits, University of Mysore, Mysore, 1977. Pages x+109.

Papers presented at the Dr A N Upadhye Memorial Seminar.

- KALGHATGI, T. G., Tirthankara Pārsvanātha—A Study (English-Kannad), Department of Jamology and Prakrits, University of Mysore, Mysore, 1977. Pages 214. Price Rs. 8.00.
  - Collection of Papers presented at the Seminar, 8th-10th October, 1976
- LALWANI, K. C., Uttarádhyayana Sútra, Prajnanam, Calcutta, 1978. Pages vi +488. Price Rs. 70.00

Text with English rendering in verse and notes.

MAHARAJ PURNANAND VIJAY, Sri Bhagavatl Sütra Sār Samgraha, pt. 2, Satak 6-11 (Gujrati), Jagjivandas Kasturchand Shah, Sakhar-kanta, 1977 Pages 50+592. Price Rs. 8.00. Summary of Bhagavatl Sütra, Satak 6-11.

JAIN JOURNAL

- MAHOPADHYAY VINAYA SAGAR (Ed.), Kalpasiura, Prakrit Bharati, Jaipur, 1977. Pages xxxiv + 372 + xxxiii. Price Rs. 130.00, Text with Hind and English translations and coloured reproductions of original 16th Century miniatures
- MATILAL, BIMALKRISHNA (Ed), Sasadhara's Nyāyasiddhāntadipa, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1976. Pages 28+232. Price 45.00.

Text with tippana by Gunaratna Suri and introduction.

MOTI CHANDRA & SHAH, UMAKANT P., New Documents of Jaina Painting, Shri Mahavir Jaina Vidyalaya, Bombay, 1975. Pages 11+103, Price Rs. 125.00.

Throws new light on the documents of Jaina painting With plates

MUNI NATHMAL (Ed), Thōṇam, Jain Visva Bharati. Ladnun, 1976. Pages 39 ± 1045. Price Rs. 125.00.

Text, Sanskiit rendering and Hindi translation with notes.

- MUNI NYAYA VIJAYA. Kalyāṇa Bhāratī, Srī Hemchandracarya Jaina Sangha, Patan, 2032 B. S. Pages 18 + 560 Price Rs 10 00. Admonitions in Sanskrit, Hindi and English
- MUNI PUNYA VIJAYA & BHOJAK, AMRITIAL MOHANIAL (Ed.) Daaveyāliyasutum, Uttarajhavañam and Āvzsayasutum (Jana Agama Series 15), Sri Mahavira Jana Vidyalaya, Bombay, 1977. Pages 91+664, Price Rs. 50.00 Critical edition of the texts as above.
- MUNI RAMANIKVIJAYA (Ed), Imdahamsa's Bhuvanabhānukevalicariya, L. D Institute of Indology, Ahmedabad, 1976. Pages 14 + 150. Price Rs. 16.00

Text with introduction

- MUNI RUPCHANDRA, Sunā Has Manne Avuşman (Hindi), Bharatiya Jnan Pith, New Delhi, 1977. Pages 158 Price Rs. 5.00.
  A collection of Essays on the Teachings of Mahavira.
- SATYAVRATA (Ed), Nemināth Mahākāvyam of Kirtiratna Suri, Agar Chand Nahata, Bikaner 1975. Pages 36 +172. Price Rs. 10.00. Text with Hindi translation and introduction.

APRIL. 1978 145

SAHAJANANDAGHANA. Anubhīti-ki Awai (Hindi) Srimad Raichandra Ashram, Hampi, V. S. 2502, Pages 58. Collection of speeches of the Saint.

- SAHAJANANDAGHANA, Sri Sahajananda Vilās, Srimad Rajchandra Ashram, Hampi, 1977, Pages tha + 296, Price Rs. 10.00. A collection of his letters
- SANGHVI. SUKHLAL, Indian Philosophy, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1977, Pages 6+119, Price Rs. 30.00.

English translation of five lectures delivered in the 'Sir Savairao Gaekwad Honorarium Lecture Series' under the auspices of M. S. University of Baroda in the year 1957, Translated by K. K. Dixit.

- SHAH, NAGIN J., Bauddha-Dharma-Darsanani Pavāni Vibhāvanā (Guirati), L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1977. Pages 70. Price Rs 8 00
  - Guirati translation of Bidhusekhar Bhattacharva's 'The Basic Conception of Buddhism'.
- SHAH, SANTILAL KHEMCHAND, Jain Parampara-ka Ramkatha Salutra (Hindi) Author, Barshi (Solapur), 1977, Pages 7 1204, Price Rs 10 00

A comparative study in great details of the Hindu and Jaina Rāmāvana

- SHASTRI, KAILASH CHANDRA, Dharmāmsta (Anagara) of Pt Ashadhara, Bharativa Jnan Pith, New Delhi, 1977, Pages 56+734, Price Rs. 30.00.
  - Code of conduct for the monks. Edited with the Jñānadipikā Sanskrit commentary and Hindi translation.
- SIPANI, CHANDMAL (Tr.), Paño Paramesthi, Namaskār-ke Camatkār (Hindi), Sri Jindatt Suri Mandal, Ajmer, 1977. Pages 10+136. Price Rs 3.00
  - Wonders of Pañca Paramesthi retold in stories.
- TUKOL, T K., Sallekhanā is not Suicide, L. D. Institute of Indology. Ahmedabad, 1976, Pages 112, Price Rs. 16.00. 'Sallekhanā or courting death is not a form of suicide' considered.
- VARNI, JINENDRA, Jain Darsan-me Padarth Viiñan (Hindi). Bharatiya Jnan Pith, New Delhi, 1977. Pages 10+210. Price Rs. 4.50 A treatise on the fundamental principles of Jainism.

#### **Our Contributors**

Dr JYOTI PRASAD JAIN. Professor and Journalist.

LEONA SMITH KREMSER, an ardent student of Jainism.

S. THANYA KUMAR, Professor, Presidency College, Madras.

MD AQUIQUE, Dept of Asian Studies, Magadh University,

Bodh Gava.

Dr J C BAID, Ajmer, Rajasthan.

SUSHIL SAHA, Jute Corporation of India Ltd., Calcutta.

Dr. NEMICHAND JAIN, Editor, Tirthankara.

#### STATEMENT OF OWNERSHIP

The following is a statement of ownership and other particulars about *Jam Journal* as required under Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956:

#### FORM IV

1 PLACE OF PUBLICATION

Jain Rhawan

P-25 Kalakar Street, Calcutta 7

2 PERIODICITY OF ITS PUBLICATION Quarterly

PRINTER'S NAME, NATIONALITY AND ADDRESS Mote Chand Bhura. Indian P-25 Kalakar Street. Calcutta 7

4 PUBLISHER'S NAMI, NATIONALITY AND ADDRESS

Moti Chand Bhura, Indian
P-25 Kalakar Street, Calcutta 7

5. EDITOR'S NAME, NATIONALITY AND ADDRESS

Ganesh Lalwani, Indian

P-25 Kalakar Street, Calcutta 7

6 NAMI AND ADDRESS OF THE OWNER

Jam Bhawan P-25 Kalakar Street, Calcutta 7

I, Moti Chand Bhura, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) MOTI CHAND BHURA Signature of Publisher



# On Festive Occasion

# Indian Silk House

COLLEGE STREET MARKET

CALCUTTA

Phone: 34-2779

He who vieweth all creatures as his own self and seeth them all alike and hath stopped all influx of karna and is self restrained incurreth no sin.

-LORD MAHAVIRA

# KHARAG SINGH

# PRASANCHAND BOTHRA & SON 14 INDIA EXCHANGE PLACE

DIA EXCHANGE PLAC CALCUTTA 1

Cables: SETH PRASAN Phone: 22-4857

# PRAKASH TRADING COMPANY

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Gram : PEARLMOON

Telephones: {22-4110 22-3323

## PRAKASH JUTE SUPPLY CO.

P-17 KALAKAR STREET

CALCUTTA 7

Phone : 33-7476

Office : 22-0819
Phone : : 22-6154
Resi, : 55-0039

# **B. DUGAR & SONS**

JUTE BROKERS

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

#### INDIAN CHEMICAL CO.

43 DHARAMTALLA STREET
CALCUTTA 13

Phone: 24-1309

#### J. KUTHARI & CO.

# 12 INDIA EXCHANGE PLACE

Phone: 22-9251

#### A. M. BHANDIA & CO.

JUTE BROKER

23/24 RADHA BAZAR STREET

CALCUTTA 1

Phones: 22-8176, 8466

Phone : \( \begin{aligned} \int Office : 22-8143, 22-0960 \\ (Resi : 47-5011 \end{aligned} \)

# K. C. DUGAR & SONS

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Know thou Truth.

He who abides by
the Commandment of Truth
goes beyond Death.

-- Dašavaikālika, 6. 11,

## KASTURCHAND BIJOYCHAND

155 RADHABAZAR STREET

CALCUTTA 1

Phone: 22-7713

"Non-violence and kindness to living beings is kindness to oneself. For thereby one's own self is saved from various kinds of sins and resultant sufferings and is able to secure his own welfare."

-l ord Mahavira

## BAHADURMULL JASKARAN PRIVATE LIMITED

"RAMPURIA CHAMBERS"

10 CLIVE ROW

CALCUTTA 1

Phone . 22-2150

Estd. 1919

## HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED

Registered Office :

#### 15 INDIA EXCHANGE PLACE

#### **CALCUTTA 700 001**

Telegrams : Telephones: "HUKUMILLS" Calcutta 22-3411 (5 Lines)

Telex: "HUKUM" CA-2771

Jute Mills Division Manufacturers & Exporters of :

Quality Hessian, Sacking, Carpet Caustic Soda Lye (Rayon Backing Cloth, Twine, Cotton Grade), Liquid Chlorine, Bagging, Jute Yarn, Jute Felt,

Ftc

Mills at

Naihati, P.O. Hazinagar Dist. 24-Parganas (W.B.)

Chemicals Division Manufacturers of :

Hydrochloric Acid.

Hypochlorite Plant at

Amlai, P.O. Amlai Paper Mills Dist. Shahdol (M.P.)

# Khubchand Nemchand

15 NOORMAL LOHIA LANE CALCUTTA 7

Phone: 33-9657

Gram: SETDULIJET Phone: 22-4732, 1253

# RAJASTHAN BALINGS PRIVATE LIMITED

7, SWALLOW LANE

(Jute Merchants & Commission Agents)

ahimsa paramo dharmah

## SANTOKCHAND PUNAMCHAND

JUTE MERCHANTS & BANKERS

147 COTTON STREET

CALCUTTA 7

Phone: 33-3259

#### THE BIKANER WOOLLEN MILLS

Manufacturer and Exporter of Superior Quality
Woollen Yarn Carpet Yarn and Superior
Quality Handknotted Carpets

Office and Sales Office:

BIKANER WOOLLEN MILLS
Post Box No. 24
Bikaner, Rajasthan
Phone: 204 356

Main Office :

Branch Office :

4 Mir Bhor Ghat Street Calcutta 700007 Phone: 33-5969 The Bikaner Woollen Mills Srinath Katra: Bhadhoi Phone: 378

#### A SMALL SCALE INDUSTRY

Actively Engaged in the Giant Task of Meeting the Country's Defence Needs of a Wide Variety of 19gs. Fixtures, Gauges, Press Tools and Similar Precision Equipment Also Manufacturers of Shear Blades, Industrial Knives, Portable Pneumatic Tools, and Pneumatic Tool Accessories and Spares.

### BOYD SMITHS PRIVATE LIMITED

B-5 GILLANDER HOUSE

C A L C U T T A 1

Phone : Office : 22-7441 Factory : 56-3751

### HANUMANMALL BENGANI

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Phone: 22-9255

 $Gram:\ ABEEROAVRA$ 

Phones: {23-1948 34-4663

### RELIANCE PRODUCTS PRIVATE LTD

15 CHITTARANJAN AVENUE

CALCUTTA 13

Works .

72-A B. T. ROAD, KHARDAH

Phone: 611-434

Associated with :

ALL INDIA TRADING CO. (1959)
(Mines & Minerals)

Gram · WYOMING

Reliance Produce Corporation (Manufacturers & Agencies) Gram: RELPROCORP

#### SETHIA OIL INDUSTRIES

(Solvent Extraction Plant)

Head Office:

#### 143 COTTON STREET

**CALCUTTA 700 007** 

Phones: 33-4329 & 33-8471 Telex: 021-3127 Sethia

Plant At :

SITAPUR (U.P.)

Phone . 505 & 397 Telex . 033-247 Sethia

Manufacturers & Exporters of .

GROUNDNUT EXTRACTION RICE BRAN EXTRACTION LINSEED EXTRACTION SALSEED EXTRACTION

# MILAPCHAND HIRALALL

Jute Merchants & Commission Agents

2 RAJA WOODMUNT STREET
CALCUTTA 1

Phone : { Office : 22-1724 Resi : 24-2736

# CHHOGMALL RATANLALL

Jute Merchants & Commission Agents

P-15 KALAKAR STREET CALCUTTA 700 070

Phone: { 33-3512 33-7255

Telephone : 33-9465 Telegram : ANUVRAT

TARACHAND DEEPKUMAR

Jute Merchants & Commission Agents

173 MAHATMA GANDHI ROAD

CALCUTTA 7

## MALOO BROTHERS

46 STRAND ROAD

**CALCUTTA** 

GRAIN MERCHANT

٠

COMMISSION AGENT

Phone: 33-3679

Phone: 33-7267

#### ALWAYS SOMETHING NEW

Dealers in all kinds of Woollen, Cotton & Rayon suiting, shirting, etc., of reputed Mills. Specialist in Woollen varieties of Castles, Digiams Raymonds, Lalimlis and other fabrics.

Specialist in

TERYLENE SUITING

DECRON SUITING MOHIR

# JATANLAL RATANLAL

CALCUTTA7

Gram MALDAKALIA

Phone : (Office : 22-8627 (Resi. : 23-3411

### DAKALIA BROTHERS

Jute Merchants & Commission Agents

4 RAJA WOODMUNT STREET

CALCUTTA 1

### SUGANCHAND SARAOGI

# 22/23 RADHA BAZAR STREET CALCUTTA 1

### **RAJASTHAN MINERALS**

Manufacturers & Dealers in

Minerals, Chemicals & Allied Products

20 SYNAGOGUE STREET CALCUTTA 700 001

Phone: 22-4291

# Keshrichand Chhatar Singh

15 NOORMAL LOHIA LANE

CALCUTTA 7

Phone 33-4725

# PUSHRAJ PURANMULL

Jute Merchants

65 Cotton Street Calcutta 7

TELEPHONE: {Office: 33-4577 | Resi. : 34-6335

Phone: 44-7832

# **BANGLA GOLA & CORAL**

THE SOAP FOR YOU AND FOR ALL

INSIST ON CALSO PRODUCTS

CALCUTTA SOAP WORKS

CALSO PARK, CALCUTTA-39

Better is he who restraineth self, though giveth no alms, than he who giveth thousands and thousands of cows every month but restraineth not his self.

-- LORD MAHAVIRA



#### CHAMPALALL KOTHARI

12 PORTUGUESE CHURCH STREET

C A L C U T T A - 1

Phone: 34-4019 Gram; PENDENT Electro Plastic Products (P) Ltd. 12 LOWER CHITPUR ROAD CALCUTTA 1

### "जिसे भव की थकान लगी हो …"

जिसे अनादि काळीन भव-भ्रमण की यकान लगी है, तथा जो आरमा की लगन-पूर्वक किसी भी प्रकार आत्महित साधना चाहता है ऐसे जीव के लिए एह बात है।

बाहे जैसा बिरिया भोजन हो, किन्तु जिसे भूख ही न लगी हो, उसे कैसे भागेया? उसी उक्तार जिसे भव की पहनाट का अनुभव नहीं होता, तथा आरमा की भूख नहीं लगी है; उसे तो आरमा के आनर्य की बात मुनने में मी अच्छी नहीं लगती. उसकी कोच जाउन नहीं होती।

किन्तु जो जीव भव-दूख से यक गए हैं, जिसे आस्म-सास्ति की तीब क्षुधा जाएत हुई है, जो सोचते हैं कि 'को रें! यह आस्मा भव-दुख से छुटकर चेतव्य की सान्ति कब प्राप्त करेगा", वे आनन्द की यह अपूर्व बात अपूर्व लिंध से अवस्य करके समक जाते हैं और उनके भव की पकान उत्तर जाती है। उन्हें आस्मा की अपूर्व जानित का अनुभव होता है।

जिन्हें भव की चकान लगी हो तथा आरमा के मुख की भूख जायत हुई हो, उन भूखों के लिये तो यह आरमा की बात अमृत है।

इस अमृत से अनन्त भव की शुधा जात हो कर अपूर्व मृत्व की प्राप्ति होती है।

Telex · CA-7983 Gram : FINECAST Phone: 44-3042 44-3269

43-1194

### RAJASTHAN PIPES PVT. LTD.

9-C LORD SINHA ROAD

FERROUS AND NON-FERROUS FOUNDERS

### JOHARMAL AMOLAKCHAND

# 20 MALLICK STREET CALCUTTA 7

Phone: 33-1620

### G. L. DUDHORIA & SONS

5 CLIVE ROW

ALCOITA I

Phone: 22-4006

### CHHOTULALL SETHIA & CO.

### 23/24 RADHA BAZAR STREET

CALCUTTA 1

Phone: {Gaddy: 22-4755, 4942 Resi : 46-6414, 1390

### PARSON & CO.

Dealers in Precious Stone Pearls

EXPORTERS & IMPORTERS

16/C ASHUTOSH MUKHERJI ROAD
(3rd Floor)

Post Box 16408

Phone: 47-3703

CALCUTTA 20

FOR ARRESSIVE GRINDING

### MINERAL GRINDING INDUSTRIES

For Quality Minerals of Grades

#### CALMINORE SALES (P) LTD.

Works.

15 Chitpur Ghat Lane, Calcutta 2

Office

#### 23/24 Radha Bazar Street, Calcutta 1

Telegram : 'WEDOIT'

P. O. Box No. 2576

Telephones . (Office : 22-9535)
Works : 56-3918

Resi : 55-5775

"He, who himself hurts the creatures, or gets them hurt by others, or approves of hurt done by others, augments the world's hostility towards himself."

— LOBE MAILYDEA

#### **KESARIA & COMPANY**

TEA & JUTE GOODS EXPORTERS, MERCHANTS, COMMISSION AGENTS

#### 19 AMRATOLLA STREET CALCUTTA 1

PHONE : { Office : 34-3746, 34-3768 Resi. : 23-8774

Office: BOMBAY, SURAT & AHMEDABAD

# Gyaniram Harakhchand Saraogi Charitable Trust

P-8 KALAKAR STREET

CALCUTTA 70

Phone: 33-6205

### Chitavalsah Jute Mills Company, Limited

'McLeod House'

3 NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA 700001

Telephone No. 23-9161 (15 Lines) and 23-0406
Telex No. 021-7536 Outline Calcutta (A/B)
Telegrams: "OUTLINE". Calcutta

Works at:

#### P.O. CHITAVALSAH, DIST. VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH

INDIA'S LARGEST JUTE MILL COMPLEX OUTSIDE WEST BENGAL

Manufacturers of

ALL TYPES OF QUALITY JUTE GOODS

## KHARAG SINGH BRADHAMAN

JUTE MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

### 2 RAJA WOODMUNT STREET

CALCUTTA-1

Telephone . 22-0035

### RAMLAL BIJOYSINGH RAJASTHAN JUTE CO.

Jute Merchants & Commission Agents

# 4 RAJA WOODMUNT STREET CALCUTTA 1

Gram: MULYAWAN

Telephone: 22-6067

### HASTMULL KISTURCHAND

Jute Mechants & Commission Agents

2 Raja Woodmunt Street

Calcutta-1

Telephone · 22-3231

a quarterly on Jainology





VOL. XII NOS. 1-4

May 1977-April 1978

Published by Moti Chand Bhura on hehalf of Jain Bhawan from P-25 Kalakar Street and printed by him at The Technical & General Press, 17 Crooked Lane, Caleutar-000695

Editor : Ganesh Lalwani

#### INDEX

(Numbers in heavy type refer to issues, number in parenthesis to pages)

#### Articles

|                        | Ovation to Jamism :                                                              |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                        | A Bouquet from the Press                                                         | 4 (132) |
| Baid, J. C.            | Santhara                                                                         | 4 (133) |
| Chattery, Suniti Kumar | Jaina Dharma & Ahimsa                                                            | 1 (2)   |
| Das Gupta, P. C        | Stupa in Mexican Act                                                             | 2 (51)  |
| Jaın, Jyoti Prasad     | A Hundred Years of Jama Jour-<br>nalism                                          | 4 (113) |
| Jain, Priyambada       | Kharavela and the Music of Orissa                                                | 2 (65)  |
| Lishk, Sajjan Singh    | Jama Jyotisa Vimana                                                              | 1 (36)  |
| Lishk, S. S. & Sharma  | * *                                                                              |         |
| S D.                   | Notion of Obliquity of Ecliptic Im-<br>plied in the Concept of Mount             |         |
|                        | Meru in Jambudvipa Prajnapti                                                     | 3 (79)  |
| Hampana, C. R. Kamala  | Kunda Kunda's Influence on some                                                  |         |
|                        | Kannada Poets                                                                    | 3 (99)  |
| Md. Aquique            | Mithila The Heart of Jainism                                                     | 4 (126) |
| Mukhopadhyay, Subhas   |                                                                                  |         |
| Chandra                | Pakbirra A Lost Jaina Centre of<br>Purulia                                       | 1 (27)  |
| Nagarajaiah, Hampa     | Kunda Kundacarya—Some Problems<br>regarding His Identity, Name and<br>Birthplace | 3 (93)  |
| Saha, Sushil           | The Jamas and the Practice of the<br>Sati                                        | 4 (136) |
| Sharma, Arvind         | Christianity and Jainism as Ecolo-<br>gical Models                               | 2 (61)  |
| Sıkdar, J. C.          | Evolution of Jaina Sangha 2 (67),                                                | 3 (104) |
| Thanya Kumar, S.       | Lord Neminatha Temples in Tamilnadu                                              | 4 (122) |
|                        | Books Received                                                                   |         |
|                        | Books Received                                                                   | 4 (142) |

#### Book Review

Lalwani, K. C.

Matilal, Bimal Krishna : Sasadhara's

| Laiwani, K. C.                          | Matilal, Bimai Krishna : Sasaunara's<br>Nyayasiddhantadipa                                   | 2 (77)                                 |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                         | Tukol, T. K.: Sallekhana is not<br>Suicide                                                   | 2 (74)                                 |  |
| Sharma, D. R                            | Ravinder Kumar Jain : Sri Uttara-                                                            | , ,                                    |  |
|                                         | dhyayana Sutram                                                                              | 2 (73)                                 |  |
|                                         | Correspondence                                                                               |                                        |  |
|                                         | Correspondence                                                                               | 1 (41)                                 |  |
|                                         | Drama                                                                                        |                                        |  |
| Lalwam, Ganesh<br>(trn by Jindal, K B.) | Obersance to Moon of Love                                                                    | 2 (43)                                 |  |
| In Memorium                             |                                                                                              |                                        |  |
|                                         | A Homage to a Savant Departed                                                                | 1 (1)                                  |  |
| Jain Nemichand                          | Against the Time: In the Land of Silence                                                     | 4 (139)                                |  |
| Poems                                   |                                                                                              |                                        |  |
| Kremser, Leona Smith                    | At the Feet of the Jina                                                                      | 4 (120)                                |  |
|                                         | Dearly Beloved                                                                               | 1 (7)                                  |  |
| Review                                  |                                                                                              |                                        |  |
| Das Gupta, P. C.                        | An Obersance to the Source of Uncreated Light                                                | 3 (110)                                |  |
| Plates                                  |                                                                                              |                                        |  |
|                                         | A Bouquet from the Press<br>Admatha, Dharapat<br>Mallinatha<br>Nemmatha Temples of Tamilnadu | 4 (133)<br>3 (79)<br>2 (43)<br>4 (125) |  |
|                                         | Ruined Jaina Temples at Pakbirra                                                             | 1 (32)                                 |  |



# Hansraj Hulaschand & Co. (Pvt.) Ltd.

A MEMRER

ΟF

#### **GOLCHHA ORGANISATION**

Head Office:

GOLCHHA NIWAS Main Road BIRATNAGAR (NEPAL) Via JOGBANI, PURNEA

HANSRAJ (Jogbani) CABLE

NEPSTAR (Biratnagar)

Phones . 2627, 2570, 2022, 2817 & . 2728 Main Branch:

GOLCHHA HOUSE Ganabahal, Dharhara

KATHMANDU (NEPAL)

Cable: NEPSTAR, Kathmandu

Phones: 11101, 13735 & 13736

Telex: NP 231 BHUDEO

Branches of Golcha Organisation Concerns:

BIRGANJ, SIDDHARTHANAGAR, RAJBIRAJ, BHADRA-PUR, RANGELI, GAURIGANJ, NEPALGANJ

# Hewlett's Mixture for Indigestion

### **DADHA & COMPANY**

and

C. J. HEWLETT & SON (India) PVT. LTD.

22 STRAND ROAD

CALCUTTA 1

